नितंबर १९२५ ३००० जुलाई १९२९ २००० अगन्त १९४१ १०००

<sub>मूल्य</sub> . हेकु रूपया

### विषय-सूची

#### —-पूर्वाद्ध'—

|     | प्रास्ताविक                          | ***   | ३   |
|-----|--------------------------------------|-------|-----|
| १   | भूगोल                                | •••   | ९   |
|     | इतिहास                               | •••   | १६  |
| ₹.  | दक्षिण अफीका में भारतीयों का आगमन    | •••   | ३४  |
| X   | पिछली मुसीबतो पर एक नजर              | • •   | ४१  |
| ц   | पिछली मुसीबतों पर एक नजर             | •••   | ४९  |
| ६.  | भारतीयों ने क्या किया ?              | •••   | 40  |
| ৩   | भारतीयो ने क्या किया ?               | •••   | ७२  |
| 6   | भारतीयों ने क्या किया ?              | •••   | ९५  |
| 9   | बोअर-लडाई                            | •••   | ९९  |
| १०  | युद्ध के बाद                         | •••   | ११७ |
| ११. | विवेक का बदला—खूनी कानून             | ***   | १३९ |
| १२  | सत्याग्रह का जन्म                    | •••   | १४९ |
|     | 'सत्याग्रह' बनाम 'पैसिव रेजिस्टेन्स' | •••   | १६१ |
|     | विलायत को डेप्यूटेशन                 | •••   | १६९ |
| १५  | वक राजनीति अथवा क्षणिक हर्ष          | •••   | १८१ |
| १६  | अहमद मुहम्मद काछिलया                 | •••   | १८५ |
| १७  | पहली फूट                             | •••   | १९६ |
| १८  | पहला सत्याग्रहो कैदी                 | •••   | २०१ |
| १९  | 'इाडियन ओपीनियन'                     | •••   | २०६ |
| २०  | पकड-धकड                              | •••   | २११ |
| २१  | पहला समझौता                          | •••   | २२३ |
| २२  | समझौते का विरोध—मुझपर हमला           |       | २२८ |
|     | गोरे सहायक                           | • • • | २४९ |
| १४  | और भी कई भीतरी कठिनाइयाँ             | ***   | २६३ |
|     |                                      |       |     |

# ( २ ) **— उत्तराद्ध —**

| जनरल स्मट्स का विश्वासघात (।) | • •                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| युद्ध की पुनरावृत्ति          | • •                                                                                                                                                                                                                             | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऐच्छिक परवाने की होली         | •••                                                                                                                                                                                                                             | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कौम पर एक नया आरोप            | •••                                                                                                                                                                                                                             | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सोरावजी शापुरजी अडाजनिया      | •••                                                                                                                                                                                                                             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सेठ दाहूद महमद आदि            | •••                                                                                                                                                                                                                             | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| देश-निकाला                    | ***                                                                                                                                                                                                                             | ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| फिर डेप्युटेशन                | •••                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| टॉल्स्टॉॅंय फार्म             | •••                                                                                                                                                                                                                             | ξų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| टॉल्स्टॉय फार्म               | •                                                                                                                                                                                                                               | <b>६</b> ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| टॉल्स्टॉय फार्म               | •••                                                                                                                                                                                                                             | ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्री गोखले का प्रवास          | • •                                                                                                                                                                                                                             | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्री गोवल का प्रवास           | •••                                                                                                                                                                                                                             | ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वचन-भग                        | •••                                                                                                                                                                                                                             | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विवाह गैरकानूनी               | •                                                                                                                                                                                                                               | १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रियाँ कैंद मे             | • •                                                                                                                                                                                                                             | १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **                            | •••                                                                                                                                                                                                                             | १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | •••                                                                                                                                                                                                                             | 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                             | •                                                                                                                                                                                                                               | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                             | •••                                                                                                                                                                                                                             | १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | •••                                                                                                                                                                                                                             | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | • •                                                                                                                                                                                                                             | १७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | •••                                                                                                                                                                                                                             | १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | • •                                                                                                                                                                                                                             | १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | •••                                                                                                                                                                                                                             | १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| युद्ध का अन्त                 | •••                                                                                                                                                                                                                             | २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>उपमहार</b>                 | •••                                                                                                                                                                                                                             | २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | युद्ध की पुनरावृत्ति ऐच्छिक परवाने की होली कौम पर एक नया आरोप सोरावजी शापुरजी अडाजनिया सेठ दाहूद महमद आदि देश-निकाला फिर डेप्युटेशन टॉल्स्टॉय फार्म टॉल्स्टॉय फार्म टॉल्स्टॉय फार्म श्री गोखले का प्रवास वचन-भग विवाह गैरकानूनी | युद्ध की पुनरावृत्ति  ऐच्छिक परवाने की होली  कौम पर एक नया आरोप  सोरावजी शापुरजी अडाजनिया  सेठ दाहूद महमद आदि  देश-निकाला  फिर डेप्युटेशन  टॉल्स्टॉय फार्म  टॉल्स्टॉय फार्म  श्री गोखले का प्रवास  श्री गोखले का प्रवास  श्री गोखले का प्रवास  विवाह गैरकानूनी  सित्रयाँ कैंद मे  मजदूरो की धारा  खानो के मालिको से वातचीत  ट्रान्सवाल मे प्रवेश  सभी कैंदी  कमोटी  अन्त का प्रारम प्रायमिक समझौना  प्रा-व्यवहार  युद्ध का अन्त |

# दक्षिण अफ्रीका का सत्यायह

[ पूर्वार्ध ]

#### प्रास्ताविक

क्तिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों का सत्याग्रह-संग्राम आठ साल तक चेला। उसी संग्राम में 'सत्याग्रह' शब्द का आविष्कार हुआ और प्रयोग किया गया। बहुत समय से मैं यह बात सोच रहा था कि इस संग्राम का इतिहास लिखूँ। उसका कितना ही अंश केवल मैं हो लिख सकता हूँ। कौन-सी बात किस हेतु से की गयी, यह तो युद्ध का संचालक ही जान सकता है। राजनैतिक चेत्र में बड़े पैमाने पर पहली ही बार यह प्रयोग किया गया था। इसलिए उस सत्याग्रह के सिद्धान्त के विकास का ज्ञान लोगों को होना हर हालत में आवश्यक है।

परन्तु इस बार तो हिन्दुस्तान सत्याग्रह का विशाल चेत्र बना है। विरमगाम† वाली चुंगी की एक छोटी-सो लड़ाई के द्वारा उसका अनिवार्य क्रम शुरू हुआ है।

विरमगामवाले चुंगी के संग्राम का निमित्त कारण बढ़वाणं का परोपकारी दरजी मोतीलाल था। मै विलायत से लौट कर १६१४ में काठियावाड़ जा रहा था। तीसरे दरजे में बैठा था।

<sup>†</sup> विरमगाम श्रहमदाबाद से ४० मील पश्चिम श्रोर बढ़वासा विरमगाम से चालीस मील पश्चिम है।

बढ्वाण स्टेशन पर यह द्रजी एक छोटी-सी जमात लेकर आया था। उसने विरमगाम की कुछ बातें सुनाकर मुम्तसे कहा कि इस मुसीबत का कुछ इलाज कीजिए। काठियावाड़ में आपने जनम तिया है, उसे सफज्ज की जिए। उसकी आँखों में दढ़ता और कद्या दोनो थी। मैंने पूछा- 'आप जेल जाने को तैयार है ?' तुरन्त उत्तर मिला—'हम तो फाँसी चढ़ने तक को तैयार हैं।' मैने कहा-'मुमे जेल ही काफो है। पर देखना, विश्वासघात न हो।' मोतील।ल ने कहा-'यह तो अनुभव से मालूम हो जायगा। मै राजकोट पहुँचा। अधिक व्यौरा जाना । सरकार के साथ लिखा-पढ़ी शुरू की बगसरा के ज्यादि के ज्याख्यानों में कहा कि यदि चंगी के लिए जरूरत पड़े, तो सत्यायह करने के लिए तैयार रहना। यह व्याख्यान सरकार की खुं फिया पुलिस ने सरकार के इफ्तर मे पहुँचाया। पहुँचानेवाले न सरकार की सेवा के साथ ही लाथ, अनजान मे, देश की भी सेवा की। अन्त मे लॉर्ड चेम्सफर्ड के साथ उसके विषय में बातचीत हुई और उन्होंने अपने वचन का पालन किया। हाँ, मै जानता हूँ कि औरो को भी इसके लिए प्रयास करना पड़ा है। परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि सत्या-प्रह होने की संभावना ही चुंगी के रह होने का कारण थी।

इसके बाद गिर्मिटिया-कान् की बारी आयी। इस कान् न को रद कराने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये थे। उसके लिए आम तौर पर आन्दोलन भी खुब किया गया था। बंबई में सभा हुई और उसमे गिरिमट बन्द करने की तारीख ३१ जुलाई १६१७ नय की गयी थी। वह तारीख क्यो मुकर्र हुई, इसका इतिहास यहाँ नहीं दिया जा सकता। उस आन्दोलन के सिल्सिले में वाइसराय के पास पहले बहनो का एक शिष्ट-मंडल गया। उसमें

<sup>🕆</sup> काठियावाड़ का एक मुकाम

प्रयत्न किसका था, इसका उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता। चिरस्मरणीय बहन जायजी पेटिट की यह कोशिश थी। इस लड़ाई में भी केवल सत्याग्रह की तैयारी से विजय प्राप्त हुई। परन्तु यह फर्क याद रखने लायक है कि उसके सम्बन्ध में लोगों की त्रोर से हलचल करने की जरूरत थी। गिरमिट-प्रथा की बन्दी विरमगाम की चुंगी से त्राधिक महत्त्वपूर्ण है। रौलट एक्ट के बाद लॉर्ड चेम्सफर्ड ने भूले करने में कसर नहीं की। तो भी मेरा त्रभी तक यह ख़याल है कि वे एक सममदार वाइसराय थे। सिविल सर्विस के स्थायी हाकिमों के पंजे से अन्त तक कौन वायसराय बच सकता है?

तीसरी लड़ाई थी चम्पारन की। उसका सविस्तर इतिहास राजेन्द्रबाबू ने लिखा है। इसमें सत्याग्रह करना पड़ा था। केवल तैयारी काफी नहीं थी। परंतु प्रतिपिच्चियों का स्वार्थ उसमें कितना था! चंपारन में लोगों ने जो शान्ति कायम रखी, यह बात उल्लेखनीय है। तमाम नेतात्रों ने तन, मन और वचन से पूर्ण शान्ति का पालन किया था। मैं खुद इसका साची हूँ। इसीसे वह सिद्यों की बुराई छ: महीने में दूर हो गयी।

चौथी लड़ाई थी श्रहमदाबाद के मिल-मजदूरों की। उसका इतिहास तो गुजरांत को श्रच्छी तरह मालूम है। मजदूरों ने कैसी शान्ति रखी थी! श्रौर नेताश्रों की शांति के विषय में तो कुछ कहने की श्रावश्यकता ही नहीं। इस विजय को मैं दोषपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मजदूरों की टेक रखने के लिए मैंने जो उपवास किया था उससे मिल-मालिको पर दबाब पड़ा था। मेरे श्रीर उनके बीच जो स्नेह-भाव था, उससे उनपर मेरे उपवास का श्रसर पड़े बिना नहीं रह सकता था। यह होते हुए भी लड़ाई का सार तो स्पष्ट है। मजदूर यदि शान्ति पर हढ़ रहें, तो उनकी

जीत हुए बिना नहीं रह सकती और वे मालिकों का मन दश में कर सकते हैं। पर वे मालिकों का मन वश मेन कर सके, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूर लोग मन, वचन, कर्म से निर्दोष अर्थात् शान्त रहे। वे काया के द्वारा ही शान्त रहे, यह भी बहुत है।

पाँचवी लड़ाई खेड़ा में हुई। मैं नहीं कह सकता कि इसमें तमाम नेताओं ने पूरी तरह सत्य की रक्षा की। हाँ, शान्ति की रक्षा अवश्य हुई। प्रजाजनों की शांति, मजदूरों की तरह, केवल कायिक ही थी। इससे अकेले मान की रक्षा हुई। लोगों में बड़ी जाप्रति फैली। परन्तु खेड़ा ने शांति का पूरा पाठ नहीं पढ़ा था। मजदूर शांति का शुद्ध स्वरूप नहीं समक्ष पाये थे। इससे रौलट एक्ट के सत्याग्रह के समय लोगों को कष्ट सहन करना पड़ा। मुक्ते अपनी हिमालय के बराबर भूल कुवूल करनी पड़ी और उपवास करने और कराने पड़े।

छठी लड़ाई रौलट कानूनवाली थी। उसमे वे सब बुराइयाँ जो हमारे अन्दर थी वाहर उमड़ उठी। पर बुनियाद पक्की थी। अपने तमाम दोष हमने स्वीकार किये और प्रायिश्चत्त किया। रौलट कानून का अमल कभी न हो पाया और अन्त को वह काला कानून रह भी हो गया। इस संग्राम ने हमें भारी पाठ पढ़ाया।

सातवाँ है खिलाफत, पंजाब और स्वराश्यका युद्ध । वह अभी चल रहा है । उसमें यदि एक भी सत्याप्रही सार्वित-कद्म रहे तो विजय निश्चित है । मेरा यह विश्वास ज्यो-का-त्यो श्राहिग है ।

परन्तु वर्तमान युद्ध महाभारत है। उसकी तैयारी अनिच्छा-पूर्वक किस प्रकार हुई, इसका क्रम मैं ऊपर दे चुका हूं। विरम-गाम की चुङ्गो के समय मुक्ते क्या पता था कि दूसरी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी ? द्तिण श्रफ्रीका में भी मुक्ते विरमगाम की क्या खबर थी ? सत्याग्रह की यही खूबी है। वह खुद हमारे पास चला श्राता है। उसे हमें खोजने नहीं जाना पड़ता। यह गुंण उसके सिद्धान्त में ही समाया हुश्रा है। जिसमें कोई बात छिपायी नहीं जाती, किसी तरह की चालाकी नहीं रहती और जिसमें श्रास्त्र की तो गुञ्जायश ही नहीं, ऐसा धर्म-युद्ध श्रनायास ही श्राता है श्रीर धर्मनिष्ठ मनुष्य उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। पहले से जिसकी रचना करनी पड़े वह धर्म-युद्ध नहीं। उसकी रचना और संचालन करनेवाला तो ईश्वर है। वह युद्ध ईश्वर के ही नाम पर चल सकता है और जब सत्याग्रही की बुनियाद ढहने लगती है, वह बिलकुल निर्वल हो जाता है, चारो श्रोर श्रंधरा छा जाता है, तभी ईश्वर उसकी सहायता करता है। मनुष्य जब श्रपने को एक रजकण से भी छोटा मानता है, तब ईश्वर उसकी मदद करता है। निर्वल को ही राम बल देता है।

इस सत्य का अनुभव हमें अभी होना बाकी है। इससे मेरा ख़याल है कि दिच्छा अफ्रीका का इतिहास हमें सहायक हो सकता है।

इस वर्तमान संग्राम में हमको अबतक जो-जो अनुभव हुए हैं वही अनुभव, पाठक देखेंगे कि, दक्तिण अफ्रीका में हुए थे। दक्तिण अफ्रीका के सत्याप्रह का इतिहास हमें यह भी बतावेगा कि अबतक हमें इस युद्ध में निराश होने का एक भी कारण नहीं है। विजय के लिए हमें सिर्फ इसी बात की जरूरत है कि हम अपनी योजना पर हड़ता के साथ अटल रहें।

इस प्रस्तावना को मै जुहू में बैठा हुआ लिख रहा हूँ। इति-हास के ३० अध्याय यरवदा जेल मे लिखे थे। मै बोलता गया लिए प्राय: असम्भव है। फिर द्विण अफ्रीका में तिब्बत अथवा काश्मीर की तरह बड़े ऊँचे प्रदेश हैं। वे तिब्बत अथवा काश्मीर की तरह दस से चौदह हजार फीट ऊँचे नहीं। इससे वहाँ की हवा सूखी और बरदाश्त होने लायक ठएडी होती है । श्रीर इसी से द्विगा अफ्रीका का बहुत-सा हिस्सा चय के रोगियों के लिए श्रत्युत्तम माना जाता है। ऐसा एक हिस्सा है जोहान्सवर्ग द्विण अफ्रीका की सुवर्णपुरी। जिस जमीनके दुकड़े पर जोहान्स बर्ग बसा हुआ है, वह आज से ४० साल पहले बिलकुल बीरान था-सूखी घास खड़ी रहती थी। पर जब वहाँ सोने की खानो का श्राविष्कार हुश्रा, तब वहाँ जादू के समान देखते-देखते घर बनने लगे और आज तो वहाँ विशाल सुशोभित बॅगले बने हुए हैं। वहाँ के धनी लोगो ने, अपने खर्चे से, दिच्या अफ्रीका के उप-जाऊ स्थानों से तथा यूरोप से भी एक-एक पौधे के पन्द्रह-पन्द्रह रुपये देकर मँगाये और वहाँ लगाये हैं। इस फिछले इतिहास के न जाननेवाले यात्रियों को तो श्राज ऐसा दिखायी देगा मानो खे पेड़ यहाँ कई जमानो से लगे हुए हैं।

द्तिण अफ्रीका के तमाम विभागों का वर्णन में यहाँ नहीं करना चाहता। में तो सिर्फ उन्हों विभागों का वर्णन करूँगा जो हमारे विषय से सम्बन्ध रखते हैं। द्तिण अफ्रीका में दो हुकूमते हैं—(१) अंग्रे जी और (२) पोर्चुगीज। पोर्चुगीज भाग को डेलागों आवे कहते हैं और हिन्दुस्तान से जाते समय द्तिण अफ्रीका का वह पहला बन्दर है। वहाँ से नीचे आने पर पहली ब्रिटिश रियासत नेटाल आती है। उसके बन्दर को पोर्ट नेटाल कहते हैं। पर हम उसे डर्बन के नाम से पहचानते हैं। द्तिण अफ्रीका में भी वह आम तौर पर इसी नाम से प्रसिद्ध है। नेटाल का यह सबसे बड़ा शहर है। नेटाल की राजधानी का नाम है पीटर

मारित्सबर्ग। वह डर्बन से आगे अन्दर कोई ६०मील दूर है। वह समुद्र से कोई दो हजार फीट की ऊँचाई पर बसा है। डर्बन की आब-हवा बम्बई से कुछ-कुछ मिलती है। पर बम्बई से वहाँ की हवा कुछ ठंडी जरूर है। नेटाल से आगे और अन्दर बढ़ने पर ट्रान्सवाल आता है। वहाँ की घरती आज संसार को सबसे ज्यादा सोना दे रही है। वहाँ कुछ साल पहले हीरे की भी खानें निकली थी। उनसे पृथ्वी का सबसे बड़ा हीरा निकला था। वह कोहनूर से बड़ा सममा जाता है जो रूस के पास है। उसका नाम खान के मालिक के नाम पर रक्खा गया है और वह क्लीनन हीरा कहलाता है।

परन्तु जोहान्सबर्ग के सुवर्णपुरी होते हुए तथा हीरे की खानें भी उसके नजदीक होते हुए वह ट्रांसवाल की राजधानी नही है। ट्रान्सवाल की राजधानी पिटोरिया है, वह जोहान्सबर्ग से ३६ मील दूर है। वहाँ खासकर राजदरबारी आदमी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते है। इससे यहाँ के वायु-मण्डल को शान्तिपूर्ण कह सकते हैं। पर जोहान्सबर्ग का बायुमण्डल -बहुत अशान्त है। जिस प्रकार हिन्दुस्तान के किसी शान्तिपूर्ण देहात से अथवा छोटे-से शहर से बम्बई पहुँचने पर वहाँ के धूम-धड़ाके और अशान्ति से हमारा जी घवड़ा उठता है, इसी प्रकार प्रिटोरिया से जानेवालो को जोहान्सबर्ग का दृश्य मालूम होता है। यदि यह कहे तो अत्युक्ति न होगी कि जोहान्सवर्ग के लोग चलते नहीं बल्क दौड़ते हैं। किसीको किसीकी तरफ देखने भर की फुरसत नहीं रहती, और सब लोग इस फिराक मे दूबे रहते है कि थोड़े-से-थोड़े समय मे अधिक से-अधिक धन किस तरह कमा लें। ट्रान्सवाल को छोड़कर और भी अन्दर पश्चिम मे यदि हम जाये तो आरेज फ्री स्टेट अथवा आरेजिया

बहुत ऊँचा नही है जिससे डरावना नहीं मालूम होता। लोगों को दूर ही से उसका पूजन करके नहीं रह जाना पड़ता। वे तो उस पहाड़ में हो अपना घर बनाकर रहते हैं। वह बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं। समुद्र अपने निमंल जल से उसकी पाद पूजा करता हैं और उसका चरणामृत पीता है। क्या बालक, क्या बूढ़े और क्या स्त्रियाँ सब निहर होकर तमाम पहाड़ में घूम-फिर सकते हैं और हजारों शहरातियों के कोलाहल से सारा पहाड़ रोज गूँज उठता है। विशाल बृच, सुगन्धित और रंग-बिरगे पुष्प सारे पहाड़ को इस तरह सजाते हैं कि देखकर, घूमकर लोग अघाते ही नहीं।

द्त्रिण अफ्रीक। मे ऐसा बड़ी नदियाँ नहीं हैं जिनकी तुलना गङ्गा-यमुना के साथ की जा सके। कुछ है, पर वे छोटो हैं। इस देश में कितनी ही जमीन ऐसी है जहाँ नदी का पानी पहुँचता ही नहीं। ऊँचे प्रदेशों में नहरें भी कैंसे कट सकतो है ? जहाँ समुद्र जैसी निद्याँन हो, वहाँ नहरें कहाँ से हो सकती है ? दिच्या-अफ्रीका में कुद्रत ने जहाँ-जहाँ पानो की तंगी कर रखी है वहाँ पाताल-जैसे गहरे कुएँ खोदे गये हैं श्रीर हवा-चक्की तथा भाप-यन्त्रों के द्वारा पानी खीचकर सिचाई की जाती है। खेती के लिए वहाँकी सरकार की तरफ से बहुत मदद मिलती है। किसानो को सलाइ-मशवरा देने के लिए सरकार खेती के निशेषज्ञो को मेजती है। कितनी ही जगह सरकार प्रजा के लिए खेती के श्रानेक प्रयोग करती है, नमूने के खेत तैयार करती है, लोगो को मवेशियो और वीज की सुविधा कर देती है- बहुत कम दाम पर पाताल-जैसे गहरे कुन्नो की मिट्टी वगेरा निकलवा देती है न्त्रौर उनका खर्च किस्तो के द्वारा लेने की सहू लियत उन्हें कर देतो है। इस प्रकार खेतों के आस-पास लोहे के कांटेदार तार लगवा देती है।

द्तिण श्रफ्रीका भूमध्य-रेखा से द्तिण की श्रोर है, हिन्दुश्तान उत्तर की श्रोर । इससे वहाँका सारा वायु-मण्डल हिन्दुश्तानियों को श्रद्धपटा मालूम होता है । वहाँकी श्रद्धप्तें भी श्रद्धपटी है। जब हमारे यहाँ गरमी की श्रद्धतु होती है, तब वहाँ जाड़े की श्रद्धतु होती है। बरसात का कोई खास नियम नहीं। जब चाहे तभी श्रा जाती है। श्राम तौर पर बरसात २० इंच से ज्यादा नहीं होती।

होती है तो सौन्दर्य-सम्बन्धी अपने संकुचित और एकांगी विचार छोड़ दें। यही नहीं, बिलक भारत में भी हमें अपने थोड़े से काले चमड़े पर जो अनुचित शर्म और ग्लानि मालूम होती है वह भो जाती रहे।

ये हबशी लोग घास-फूस के गोलाकार कुबो ( कोपड़ों ) मे रहते हैं। इन कुबो के एक ही गोल देवार होती है। श्रीर ऊपर फूस की साथा। श्रन्दर एक खंभे पर फूस का श्राधार रहता है। उसमें एक ही दरवाजा होता है जिसमे कुक-कर जा सकते हैं। यही हवा के श्रान-जाने का साधन है। उसमें किवाड़ शायद ही होते है। हम लोगों की तरह वे भी दीवारों को श्रीर नीचे की जमीन को मिट्टी श्रीर गोबर से लीपते है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसी चौकोन चीज को नहीं बना सकते। उन्होंने श्रपनी श्राँखों को केवल गोल चाजें ही देखने श्रीर बनाने का श्रादी बनाया है। कुद्रत भूमिति की सीधो रेखाये, सीधी श्राकृतियाँ, बनाती हुई नहीं दिखायो देती। श्रीर कुद्रत के इन निर्देष बालको का ज्ञान उनके कुद्रत-सम्बन्धी श्रनुभव पर ही श्राधार रखता है।

उनके इस मिट्टी के महल में साज-सामान भी वैसा ही होता है। यूरोप के सुधारों का श्रवेश होने के पहले वे चमड़ा ओढ़ते, पहनते और बिछाते भी थे। मेज-कुर्भी सन्दूक इत्यादि रखने की जगह इन महलों में नहीं होती और वहुत-कुछ कह सकते हैं कि आज भी नहीं होती। अब वे कबल अधिकतर काम में लाते हैं। अब जी राज के अन के पहले स्त्री-पुरुष नगे रहा करते थे। अब भी देहात में वहुतरे लोग उसी तरह रहते है। गुप्त अङ्गो को एक चमड़े से ढक लेते हैं कोई-कोई नहीं ढकते । पर कोई पाठक इसका यह अर्थ न करे कि वे अपनी इन्द्रियों को अपने अधीन नही रख सकते। जहाँ एक बड़ा समुदाय एक रूढ़ि के श्रनुसार चलता हो, वहाँ दूसरे समुदाय को भले ही वह रूढ़ि बेजा मालूम होती हो, पर यह बिल्कुल मुमिकन है कि पहले की दृष्टि में वह बुरी बात कतई न हो। इन हबशियों को इतनी फ़ुरसत ही नहीं होती कि एक दूसरे की ओर ताका करें। भागवतकार कहते है कि शुकदेव जी जब नंगी नहाती स्त्रियों के बीच से होकर चले गये, तब उनके मन में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं हुन्ना और न उन निर्दोष स्त्रियों ही के मन मे चौभ हुआ और न कोई शर्म माल्म हुई । इसमे मुमे कोई बात अलौकिक नही मालूम होती । हिन्दुस्तान में आज ऐसे अवसर पर कोई भी इतनी निर्मलता श्रनुभव नहीं कर सकता। वह मनुष्य-जाति की पवित्रता की हद नहीं, बल्कि हमारे दुर्भाग्य का चिह्न है। हम जो इन्हे जंगली मानते है यह हमारे अभिमान की प्रतिध्वनि है। जैसा हम मानते है ऐसे जंगली वे नहीं है।

ये हबशी जब शहर में आते हैं, तब उनकी स्त्रियों के लिए ऐसा कानून है कि उन्हें छ।ती से लेकर घुटने तक शरीर ढॅक लेना चाहिए। इसलिए उनको मजबूरन् एक कपड़ा लपेट लेना पड़ता है। इसके फल स्वरूप दिन्न एक कपड़ा लपेट नाप के कपड़े की बहुत बिक्री होती है और ऐसे लाखों कंत्रल और चहरें हर साल यूरोप से आतो है। पुरुषों के लिए कमर से घुटने तक बदन ढाँक रखना लाजिमी है। इससे उन्होंने तो यूरोप के बने हुए को पहनने की प्रथा शुरू कर दी है। जो

ऐसा नहीं करते व नाड़ीदार चड़ियाँ पहनते हैं। तमाम कपड़े यूरोप ही से आते हैं।

इनका मुख्य श्राहार है मकई श्रीर जब मिल जाय तब मांस खुश-किस्मती से वे भी मसाले वगैरों से बिल्कुल श्रनजान हैं। इनके भोजन में यदि मसाला पड़ा हुश्रा हो वा हलदी का रंग दिखायी दे तो नाक-भोह सिकोड़ने लगेंगे। श्रीर जो बिल्कुल जंगली माने जाते हैं, वे तो उसे छुएँगे भी नही। एक सेर साबित उवाली हुई मकई को थोड़ा-थोड़ा नमक लगाकर खा जाना एक मामूली जुलू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मकई के श्राटे को पानी में पकाकर खा लेने में सन्तोष मानते हैं। जब कभी मांस मिल जाता है तब कचा, या पका श्रथवा भूनकर नमक के साथ खा जाते है। किसी किस्म के भी प्राणी का माँस खाने में वे नहीं हिचकते।

उनकी भाषा का नाम भी जुल है। लेखन-कला का प्रवेश वहाँ गोरो ने ही किया है। हबशियों की कोई वर्णमाला नहीं। हाल में रोमन लिपि में बाइबिल वगैरा हबशियों की भाषा में छापी गयी हैं। जुल भाषा बड़ी ही मधुर है। बहुतेरे शब्द का उचारण आकारान्त होता है। इससे भाषा की ध्वनि कान को हलकी और मीठी लगती है। मैंने पढ़ा और सुना है कि उसके शब्दों में अर्थ और कवित्व दोनों होते हैं। जिन थोड़े शब्दों का ज्ञान मुक्ते अनायास हो गया है उससे मुक्ते भाषा-सम्बन्धी पूर्वोक्त मत ठीक माल्म होता है। शहरों आदि के जो नाम मैंने पहले दिये हैं वे युरोपियन लोगों के बनाये हुए है। उन सब के काव्य-मय हबशी नाम भी हैं। वे मुक्ते याद नहीं रहे। इससे यहाँ न दे सका।

हबशियों का धर्म ईसाई पादरियों के मत के अनुसार कुछ नहीं था श्रीर न है। पर धर्म का व्यापक श्रर्थ लें तो कह सकते हैं कि वे एक ऐसी ऋलौकिक शक्ति को जरूर मानते हैं, जिसे वे पहचान नही सकते, और उसकी पूजा करते हैं। वे उस शक्ति से डरते भी हैं। उन्हें यह भी धुँ घले तौर पर जान पड़ता है कि शरीर के नाश के साथ मनुष्य सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता। यदि नीति को हम धर्म की बुनियाद माने तो वे नीति के कायल है श्रीर इसलिए हम उन्हें धर्मवान् भी कह सकते है। सच श्रीर भूठ का उन्हे पूरा खयाल है। अपनी स्वाभाविक अवस्था में वे जिस हद तक पालन करते है उस हद तक गोरे अथवा हम लोग पालन करते है या नहीं, इसमें सदेह है । मन्दिर श्रादि उनके नहीं होते। दूसरे लोगों की तरह उनमें भी बहुतेरे वहम पाये जाते हैं। शरीर की मजबूती मे यह जाति संसार की किसी जाति से कम नही। फिर भी पाठकों को आश्चर्य होगा कि यह जाति ऐसी डरपोक है कि एक गोरे बच्चे को देखकर भी डर जाती है। यदि उसके सामने कोई पिस्तौल उठा लेता है तो या तो वे भाग जाते है या ऐसे मूढ़ बन जाते हैं कि उनके पैरों में भागने की भी ताकत नहीं रहती। इसका कारण अवश्य है। उनके दिल मे यह बात पैंठ गयी है कि मुट्टी भर गोरे जो ऐसी बड़ी जंगली जाति को अपने आधीन कर पाये है, उसमें कोई जादू जरूर होना चाहिए। वे भाला फेकना श्रौर तीर चलाना खूच जानते थे। पर श्रब वे सब छीन लिये गये हैं। बन्दूक उन्होंने न कभी देखां न चलायी। न दियासलाई दिखानी पड़ती है, न उँगली चलाने के सिवा कोई क्रिया करनी पड़ती है फिर भी एक छोटी सी नली से एकाएक जोर की आवाज होती है, ज्वाला सी दिखायी देती है और गोली लगकर

देखते ही देखते आदमी धड़ाम से गिरकर मर जाता है इसका मर्म उनकी समम्म में नहीं आता। इससे वे हमेशा इसके चलने के डर से बदहवास रहते हैं। उन्होंने और उनके बाप दादों ने देखा है कि ऐसी गोलियों ने आज तक अनेक निराधार और निर्दोष हबशियों के प्राण हरण किये हैं। इसका कारण बहुतेरे हबशी आज तक नहीं जानते।

इस जाति मे समाज-सुधार धीरे-धीरे घुस रहा है। एक श्रोर से सज्जन पाद्री, श्रपनी समभ के श्रनुसार, ईसा-मसीह का सन्देश उन्हे पहुँचाते है, उनके लिए मदरसे खोलते है श्रीर उन्हें मामूली लिखना-पढ़ना सिखाते हैं । इनकी कोशिश से कुछ सुशील हबशी तैयार भी हुए है। परन्तु ऐसे कितने ही लोग जो अबतक अत्तर ज्ञान और समाज-सुधार से परिचय न रखते थे ढोगी भी हो गये है। शायद ही कोई ऐसा हबशी शराबखोरी के दुर्व्यसन से बचा हो, जिसका वास्ता इन सुवारो से पड़ चुका हो। उन हट्टे-कट्टे मस्त लोगो के सिर जब शराब का नशा सवार होता है तब वे पूरे पागल हो जाते है श्रीर सब कुछ कर गुजरते हैं। सुधारो की जहाँ बढ़ती हुई कि जरूरते बढ़ी। यह दो और दो, चार के बराबर सत्य है। अपनी जरूरते बढ़ाने के लिए कहिए अथवा उन्हें मेहनत की कीमत सिखाने के लिए कहिए, सबको हेड टैक्स कुवा-टैक्स देना पड़ता है। यदि ये टैक्स उन पर न लगाये जायँ तो यह खेतो मे रहनेवाली कौम पृथ्वी के पेट के अन्दर सैकड़ो गज गहरी खानों में सोना और हीरा निकालने के लिए क्यों उतरे ? श्रौर यदि खानों के लिए इनकी मजदूरी सुलभ न हो तो सोना श्रौर हीरे पृथ्वी के उद्र मे ही न रह जायें ? उसी प्रकार उनपर कर बैठाये बिना यूरोपियन लोगों को नौकर मिलना भी

मुश्किल हो जाय। फल यह हुआ कि खानों के अन्दर काम करने वाले हजारों हबशियों को दूसरे रोगों के साथ एक तरह का ज्ञय रोग भी हो जाता है जिसे 'माइएड्स थाइसिस' कहते हैं। यह रोग प्राण्हारक है। उसके चंगुल में फँसे बाद शायद ही कोई बच सकता है। ऐसे हजारों लोग जब एक खान के अन्दर रहते हैं और साथ में उनके बाल-बच्चे न हों तो पाठक सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि वे संयम का पालन कहाँतक कर सकते होंगे? उसके फल स्वरूप पैदा होनेवाले रोगों के भी शिकार वे लोग हो जाते हैं। दिल्ल्प-अफ्रीका के विचारशील गोरे भी इस प्रश्नका विचार न करते हो सो बात नहीं। कितने ही गोरे जरूर मानते हैं कि इन सुधारों का असर सामृहिक रूप से इन लोगों पर अच्छा ही हुआ है, यह दावा शायद ही किया जा सके। इसका बुरा असर तो किसी भी शख्स को दिखायी दे सकता है।

इस महान देश में जहाँ ऐसी भोली-भाली जाति बसती थी, कोई चार सौ साल पहले बलन्दा लोगों ने अपना पड़ाब डाला। वे गुलाम तो रखते ही थे.। अपने जावा-राज्य से कितने ही बलंदा अपने मलायी गुलामों को लेकर उस प्रान्त में आये जिसे हम आज केप कालोनी के नाम से जानते हैं। ये मलायी लोग मुसलमान है। उनमें बलंदा लोगों का खून है और उसीके अनुसार कितने ही गुण भी हैं। वे सारे दिल्ला अफ्रोका में इक्के- दुक्के फैले हुए नजर आते है। परन्तु उनका मुंख्य स्थान केप-टाउन है। आज उनमे कितने ही लोग गोरो की नौकरी करते है और दूसरे अपना निजी पेशा करते हैं। मलायो स्त्रियाँ बहुत उद्योगी और होशियार होती है। उनकी रहन-सहन बहुत-कुछ साफ-सुथरी दिखायी देती है। इग्रीरतें सीना-पिरोना और कपड़े-धोना बहुत अच्छा जानती हैं। मई कुछ छोटा-बड़ा रोजगार करते

हैं। क्तिन ही लोग गाड़ियाँ हाँककर अपना गुजर कर लेते है। कुछ लोगों ने उच्च शिक्षा भी पायी है। उनमें एक डाक्टर अब्दुल रहमान केपटाउन में विख्यात हैं। वे केपटाउन की पुरानी धारासमा में भी पहुँच पाये थे। नवीन विधान के अनुसार मुख्य धारासमा में जाने का यह अधिकार छीन लिया गया है।

वलन्दा लोगो का वर्णन करते हुए वीच में मलायी लोगो का भी कुछ वयान आ गया। अव जरा यह देखें कि वलन्दा लोग किस तरह आगे वढ़े ? यह कहने की जरुरत नहीं कि वलन्दा डच लोगो को कहते हैं। ये लोग वहादुर लड़वेयेथे और हैं। साथ ही उतन ही कुशल खेतिहर थे और है। उन्होंने देखा कि हमारे त्र्याम-पास का मुलक खेती के वहुत लायक है, उन्होंने देखा कि वहाँके निवासी साल में थोड़े ही समय काम करके अपनी गुजर आसानी से कर सकते हैं तो फिर उनसे मजदूरी क्यों न करायें ? वलन्दा के पास अपना हुनर था, वन्दूक थी, श्रीर वे यह भी जान सकते थे कि मनुष्या तथा दूसरे जीवघारियों पर किस प्रकार अपना काबू करें। उनका यह विश्वास था कि ऐसा करने में धर्म की कोई बोधा नहीं है। अतएव अपने कार्य के औं चित्य के विषय में जरा भी शंकाशील हुए विना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के निवासियों की मजदूरी के वल पर खेती वगैरा करना शुरू किया। जिस प्रकार वलन्दा दुनिया मे अपना फैलाव करने के लिए अच्छी जमाने खोज रहे थे उसी तरह अंग्रेज लोग भी अच्छी जमीन की फिराक में थे। धीरे-धीरे अंग्रे जभी वहाँ आये। अंग्रेज और डच चचेरे भाई तो हई हैं। दोनों की खासियत एक, लोभ एक। जब एक ही कुम्हार के सटके एक जगह जुट जाते हैं तव किमी वक्त टकरात भी हैं, फूटत भी है। इसी प्रकार वे दोनों जातियाँ अपना पाँव पमारते हुए श्रौर धीरे-धीरे हवशियो पर

अपना कब्जा करते हुए आपस मे लड़ पड़ीं। मगड़े हुए—लड़ाइयाँ भी हुईं। मजूबा की पहाड़ी पर अंग्रेज लोग हारे भी। यह मजूबा का दाग रह गया और पककर फोड़ा बन गया। १८६६ से १६०२ तक जो संसार-प्रसिद्ध बोअर-युद्ध हुआ उसमे वह फोड़ा फूटा और जनरल क्रोन्जे को जंब लार्ड राबर्टमन ने शिकस्त दी तब उन्होंने स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया को तार दिया— 'मजूबा का बदला ले लिया।' परन्तु जब पहली बोअर-युद्ध के पहले की चकम इन दोनों के बीच हुई तब बहुतेरे बलन्दा लोग अंगरेजों की नाम मात्र की सत्ता भी कुबूल करना नहीं चाहते थे। इससे वे दिश्चण अफ्रीका के भीतरी भागों में चले गये। फलतः 'ट्रान्सवाल' और 'आरंज फ्री-स्टेट' की सृष्टि हुई।

यही वलन्दा अथवा डचलोग दिल्ए-अफ्रीका मे 'बोअर नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चा जिस प्रकार मारा की सेवा करता है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी भाषा की सेवा करके उसको सुरिव्तत रक्खा है। उनकी नस-नस में यह बात पैठ गयी है कि आजादी का घनिष्ठ सम्बन्ध भाषा से हैं। कितने ही आक्रमण होने पर भी वे अपनी मानुभाषा की रक्षा कर रहे हैं। अब इस भाषा ने ऐसा नवीन रूप धारण कर लिया है जो वहाँ के लोगों को अनुकूल भी है। वे हालैंड के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध न रख सकें। इससे जिस प्रकार संस्कृत से प्राकृत भाषाये निकली है, उसी प्रकार डच से अपअष्ट डच बोअर लोग बोलने लगे। पर अब वे अपने बच्चो पर गैरजरूरी भार डालना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने इस प्राकृत बोली को स्थायी रूप दे दिया है और उसे 'टाल' कहते हैं। उसी भाषा में उनकी पुस्तकें लिखी जाती हैं। बालको को शिक्षा उसी भाषा में दी जाती है। धारा-सभा में भी बोअर सभासद टाल-भाषा में ही भाषण करते हैं। यूनियन के वाद सारे द्विण अफ्रीका मे दोनों भाषायें टाल अथवा डच और अंग्रेजी एकसी प्रतिष्ठित हैं, यहाँतक कि वहाँ नियम है कि सरकारी गजट दोनों भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिए और घारासभा की कार्रवाई भी दोनो भाषाओं में छापनी चाहिए। वोद्यर लोग सादगी से रहनेवाले और पक्के धर्मनिष्ठ हैं वे विशाल खेतों में वमते हैं। हम वहाँके खेतों के विस्तार का अंदाज तक नहीं कर मकते। हमारे यहाँके किसानों के खेत २-३ बीचे से अधिक नहीं होते। इससे भी कम होते हैं। वहाँके खेतों का न पृछिए, सेंकड़ों अथवा हजारों बीचा जमीन एक-एक शख्स के कब्जे में होती है। इन किसानों को यह भी लोभ नहीं होता कि तमाम जमीन जोत डाले। और यदि कोई कहे तो कहते है— "पड़ी न रहे। जिसे हम न जोत पावेंगे उसे हमारी औलाद जोतेगी।"

हरएक बोश्रर युद्ध-कला में पूरा-पूरा प्रवीण होता है। वे चाहे श्रपने श्रापस में भले ही लड़-मगड़ लें, पर उन्हें श्रपनी श्राजादी इतनी प्यारी होती है कि जब उनपर किसी का हमला होता है तब तमाम बोश्रर उसका सामना करने को तैयार हो जाते हैं श्रोर एक शरीर की तरह लड़ते हैं। उन्हें कवायद-परेड की भारी जहरत नहीं होती, क्योंकि लड़ना तो उनकी सारी जाति का स्वभाव या गुण है। जनरल स्मट्स, जनरल डीबेट, जनरल हर्जोंग तीनो वड़े वकील हैं, श्रीर बड़े कृषिकार हैं, श्रीर तीनों वेसे ही लड़वेंये भी हैं। जनरल बोथा के पास ६ हजार एकड़ का एक खेत था। खेती की तमाम पेचीदिगयाँ वे जानते थे। जब ये सुलह के लिए यूरोप गये, तब उनके सम्बन्ध में यह कहा गया था कि भेड़ों की परीचा में उनके जैमा निपुण यूरोप में भी शायद ही कोई हो। ये जनरल बोथा स्वर्गीय प्रेसीडेंट क्रूगर के

स्थानापन्न हुए थे। वे अच्छी अंभे जी जानते थे। पर जब वे इक्लिएड में सम्राट् से तथा मन्त्रि-मएडल से मिले, तब उन्होंने हमेशा अपनी ही मातृभाषा में बात-चीत करना पसन्द किया। कीन कह सकता है कि यह यथार्थ नहीं था? अंग्रे जी भाषा के ज्ञान का परिचय देने के लिए भूलें कर बैठने के खतरे में क्यो पड़े ? मौजूं शब्द की खोज करते हुए अपनी विचार-धारा को भंग करने का साहस किसलिए करें ? मन्त्रि-मएडल यदि केवल अनजान में कुछ अपरिचित मुहावरों का प्रयोग करे; वे उनका अर्थ, न समक्त पावे और कुछ-का-कुछ जवाब निकल जाये, शायद गड़बड़ा भी जाये और उससे अपनी हानि कर बैठें, तो ऐसी भारी भूल वे क्यों करें ?

बोश्रर पुरुष जिस प्रकार बहादुर हैं श्रीर सादगी से रहते हैं, उसी प्रकार उनकी स्त्रियाँ भी वीर श्रीर सादगी-पसन्द हैं। बोश्रर-युद्ध के समय बोश्रर लोगों ने जो श्रपना इतना खून बहाया, वह उनकी स्त्रियों की हिम्मत श्रीर उत्साह के बल पर। स्त्रियों को न तो विधवा हो जाने का डर था, न भविष्य का डर था। मै ऊपर कह चुका हूँ कि बोश्रर लोग कट्टर धर्मनिष्ठ हैं, ईसाई हैं। पर यह नहीं कह सकते कि ईसा-मसीह के 'न्यू टेस्टामेट' को मानते हैं। सच पूछिए तो यूरोप भी 'न्यू टेस्टामेट' को कहाँ मानता है ? फिर भी यूरोप में 'न्यू टेस्टामेंट' को मानने का दावा जकर किया जाता है। हाँ, कितने ही यूरोप-वासी श्रलवन्ते ईसामसीह के शान्ति-धर्म को जानते श्रीर पालते हैं। पर बोश्रर लोग तो 'न्यू टेस्टामेंट' का नाममात्र जानते हैं। हाँ, श्रोल्डटेस्टामेंट को व बड़ी भावुकता के साथ पढ़ते हैं श्रीर उनकी लड़ाइयों के वर्णनों को रटते हैं। हजरत मूसा की 'दाँत के बदले दाँत श्रीर

आँख के बदले आँख' की नीति को सोलहों आंना मानते हैं। और जैसा मानते है, वैसा ही करते भी हैं।

हर तरह के कष्ट भेलकर भी मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता की रच्चा करनी चाहिए इसे समम कर बोअर ित्रयों ने भी इसे धार्मिक फरमान समम, धीरज और आनन्द के साथ तमाम आपित्तयाँ सह लीं। औरतों को मुकाने के लिए स्वर्गीय लार्ड किचनर ने किसी उपाय में कसर नहीं रखीं। अलग-अलग हिम्सों में उन्हें वन्द कर रखा। वहाँ उनपर असहा आपित्याँ आयी। खाने-पीने की साँसत, सरदी-गरमी के मारे बेहाल। कोई शराव के नशे में चूर अथवा कामांध सोत्जर इन बिना लावारिश स्त्रयों पर हमला भी कर बैठता। इन हातों में अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा होते थे। ऐसा होते हुए भी ये बहादुर औरते न मुकी। और अन्त को खुद किंग एडवर्ड ने ही लार्ड किचनर को लिखा "यह से सहन नहीं कर सकता। यदि बोअर लोगों को मुकाने का यही इलाज हमारे पास हो, तो इसकी अपेचा में हर तरह की सुलह को पसंद कर लूँगा। लड़ाई को आप शीघ खतम कर दीजिये।"

इन तमाम कष्टो की आवाज इंगलैंग्ड में पहुँची, तब अंग्रेज जनता को भी दुःख हुआ। बोअर की बहादुरी से वे लोग आश्चर्यचिकत हो गय। यह बात अंग्रेज लोगों को चुभा करती थी कि इतनी-सी छोटो जाति ने दिनया मे चारो और फैली सल्तनत के छक्के छुड़ा दिये। पर जब इन हातो के अन्दर वन्द स्त्रियों का आर्तनाद उन औरतों के द्वारा नहीं, उनके मदीं के द्वारा नहीं, क्योंकि वे तो संग्राम मे ही जूम रहे थे—बिक ट्चिण अफीका के इक्के-दुक्के उदारचित अंग्रेज छी-पुरुष के द्वारा वहाँ पहुँचे, तब अंग्रेज जनता सोच में पड़ी। स्वर्गीय सर

हेनरी केम्पबेल बैनरमैन ने अंग्रेजी जनता के हृद्य को पहचाना और लड़ाई के खिलाफ गर्जना की। स्वर्गीय श्री स्टेड ने प्रकट-रूप से ईश्वर से प्रार्थना की और दूसरों को भी प्रेरणा की कि इस लड़ाई में ईश्वर अंग्रेजों को हरावे। यह दृश्य अद्भुत था। सचा कष्ट यदि सचाई के साथ सहन किया जाय, तो वह पत्थर-जैसे हृद्य को भी पानी-पानी कर डालता है। कष्ट-सहन की अर्थात् तपस्या की महिमा ऐसी ही है। और यही सत्याग्रह की कुञ्जी है।

नतीजा यह हुआ कि फ्रोनिख़न की सुलह हुई श्रीर अन्त को दिच्छा-अफ्रीका की चारों रियासते एक तन्त्र के अधीन हुई'। यद्यपि इस सुलह की बात को हर एक अखबार पढ़नेवाला हिन्दुस्तानी जानता है, तथापि एक दो बाते ऐसी है, जिनका ख़याल तक होने की सम्भावना बहुतो को नहीं। फ्रोनिखन की सुलह के साथ ही चारो रियासते संयुक्त नहीं हो गयी थी। हर एक के लिए अपनी-अपनी धारा-सभा थी। उनका कार्यकारी-मरहल पूरे तौर पर इन धारासभात्रों के नजदीक जवाबदेह न था। ऐसे संकुचित हक से जनरत बोथा अथवा जनरत समट्स को सन्तोष नही हो सकता था। लार्ड मिलनर ने बिना दूल्हें की बरात ले जाना निश्चित किया। जनरल बोथा धारा-सभा से श्रलग रहे। उन्होने श्रसहयोग किया। सरकार से संबंध रखने में साफ इन्कार कर दिया। लार्ड मिलनर ने एक उप्र भाषरा किया और कहा कि जनरल बोथा को यह मान लेने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा भार उनके सिर पर है। राज्य-कार्य उनके बिना भी चलाया जा सकेगा।

बोत्रारों की बहादुरी, उनकी स्वतन्त्रता, उनकी कुरबानी का वर्णन मैंने बिना किसी संकोच के किया है; पर इसमें मैं पाठकों

का यह ख़याल नहीं बनाना चाहता था कि सङ्घट के समय मे भी इनमें मत-भेद नहीं हो सकता अथवा कोई कमजोरी का परिचय नहीं दे सकता। बोअरों मे भी लाई मिलनर ऐसा दल खड़ा कर सके, जो आसानी से राजी हो गया और मान लिया कि इनकी मदद से मै धारा-सभा को चमका सकूँगा। एक नाटककार भी मुख्य पात्र के बिना अपने नाटक को सुशोभित नहीं कर सकता। तो इस जटिल श्रौर दुर्गम ससार में कारोबार करनेवाला मनुष्य यदि मुख्य पात्र को मूलकर सफल होने की आशा रक्खे तो उसे पागल समभना चाहिए। सचमुच यही दशा लाई मिलनर की हुई। श्रौर यह भी कहा जाता था कि उन्होंने धमकी दे तो दी, परन्तु ट्रान्सवाल और फी स्टेट का कार्य-सञ्चालन जनरल वोथा के बिना करना उन्हे इतना कठिन हो गया, कि वे अपने बगीचे में चितातुर श्रौर बदहवास नजर त्राते! जनरल बोथा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि फ्रीनिखन के सुलह-नामे का अर्थ मै तो स्पष्ट तौर पर यही सममता हूँ कि बोअर लोगों को अपनी भीतरी व्यवस्था का पूरा-पूरा अविकार तुरन्त मिलेगा, और उन्होंने कहा 'यदि ऐसा, न होता तो मै उसपर कभी दस्तखत न करता'। लार्ड किचनर ने इसके जवाब मे यह कहा कि 'हमने जनरल वोथा को किमी तरह ऐसा विश्वास नहीं दिलाया था। बोऋर लोग ज्यो-ज्यो विश्वास-पात्र साबित होते जायंगे त्यो-त्यो धीरे-धीरे उन्हें स्वतन्त्रता मिलतो जायगी'। श्रव इन दोनों का इन्माफ कोन करे ? यदि कोई पच की बात कहता तो भी जनग्ल बोथा क्यो मानने लगे ? उम समय बडी सरकार ने जो इन्साफ किया वह उसे शोभा देने लायक था। उसने मजूर किया कि प्रतिपत्त श्रौर उसमें भी निर्वल पत्त समभौत का जो छर्थ समभा हा वह छर्थ सबल पत्त को स्वीकार

करना चाहिए। न्याय और सत्य की नीति के अनुसार तो हमेशा यही अर्थ सच होता है। अपने कथन का अर्थ मैंने अपने मन मे चाहे जो कर रक्खा हो, पर मुसे मानना चाहिए कि उसका जो भाव पढ़नेवाले अथवा सुननेवाले के चित्त पर अंकित हो उसी भाव मे मैने वह वचन कहा या लेख लिखा था। इस सुनहले नियम का पालन हम ज्यवहार मे बहुत बार नहीं करते। इसीसे कई भगड़े खड़े होते हैं; और सत्य के नाम पर अर्ध-सत्य अर्थात डेढ़ असत्य से काम लिया जाता है।

इस प्रकार जब सत्य की अर्थात् यहाँ जनरत बोथा की, पूरा विजय हुई, तब वे काम में जुटे। फलतः तमाम राज्य एकत्र हुए श्रीर दिच्चिण-श्रफ्रीका को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता भिली। मर्ग्डा यूनियन जैक है, नकशे में इस प्रदेश का रंग लाल है, फिर भी यह मानने से जरा भी ज्यादती नहीं कि दक्तिए। अफ्रीका पूर्णिक्प से स्वतन्त्र है। ब्रिटिश-साम्राज्य द्त्रिण अफ्रीका के कार्यकत्ताओं की राय के बिना जहाँ से एक पाई नहीं ले जा सकता उतना ही नहीं बल्कि ब्रिटिश मन्त्रियों ने यह स्वीकार किया है यदि दिचाग-त्राफीका ब्रिटिश भागडे को निकाल डालना चाहे और नाम में भी स्वतन्त्र होना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। श्रीर यदि श्राज दिच्छा-अफ्रीका के गोरे ऐसा नहीं करते है तो उसका सबल कार्ण है। एक तो यह कि बोअर लोगो के नेता बुद्धिमान् श्रीर समभदार है। ब्रिटिश-साम्राज्य के साथ यदि इस प्रकार की मित्रता रक्खी जाय अथवा ऐसा सम्बन्ध रक्खा जाय, जिसमे खुद कुछ खोना न पड़े तो यह बेजा नहीं। पर इसके अतिरिक्त दूसरा व्यावहारिक का्रण भी है। वह यह कि नेटाल में ऋंग्रेजो की संख्या ऋधिक है, 'कैंप कालोनी' में अंप्रोजो की संख्या अविक है, पर बोअरो से अधिक नहीं

## दात्तिण-अफीका में भारतीयों का आगमन

शिछले अध्याय में हम यह देख चुके कि नेटाल में अंग्रेज आ बसे। उन्होंने जुलुओं से कितने ही हक ले लिये। अनुभव से वे यह भी देख सके कि नेटाल में गन्ना, चाय और काफी की पैदायश भी बड़ी अच्छी होती है और बडे पैमाने पर इसकी खेती करने के लिए हजारो मजदूरों की श्रावश्यकता है । त्रिना उनकी सहायता केवल पाँच-पचीस श्रंग्रेज-परिवार ऐसी फसल नहीं पैदा कर सकते। उन्होंने हब-शियां को यह काम करने के लिए ललचाया और डराया भी। पर अव वह गुलामी-कानून न रहा था। अतः वे सफलता पाने के लिए काफी वल-प्रयोग न कर सके। हवशी लोग अधिक महनत नहीं करते। छः महीने तक मामूली मेहनत करके भी वे श्रपनी रोजी श्रच्छी तरह कमा सकते हैं। फिर किसी मालिक के यहाँ वे श्रिधिक दिन तक काम करने के लिए श्रिपने ष्ट्रापको क्यो वॉब ले श्रोर जवतक स्थायी मजदूर न मिले तवतक अप्रेज लोग अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते थे। श्रतः उन लोगो ने भारत-सरकार से पत्र-व्यवहार शुरू किया, श्रीर मजदूरों की सहायता मॉगी। भारत-सरकार ने नेटाल के गोरो की बात को स्वीकार किया। और सन् १८४०-४० के 'लगभग पहला जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर निकला।

मेरा खयाल है कि भारतीय सरकार ने इस माँग को स्वीकार करते समय अधिक गहराइ के साथ विचार नहीं किया । यहाँ के श्रंग्रेज श्रधिकारी जाने-बेजाने अपने नेटाल-निवासी भाइयों की तरफ कुके। हाँ, जहाँतक हो सका मजदूरो की रचा की शर्ते उनके इकरारनामे मे दर्ज करके उनके खान-पान की व्यवस्था की चिन्ता भी प्रकट को। पर इस बात का किसी को भी पूरा खायाल न रहा कि इस प्रकार इतनी दूर जानेवाले अनपढ़ मजदूरीं पर यदि कोई मुसीबत आ पड़े तो वे किस तरह अपने को मुक्त कर सकते हैं। उनके धर्म का क्या हाल होगा ? वे अपनी नीति की रचा कैसे करेंगे ? इसका तो किसी ने विचार भी नहीं किया। अधिकारियों ने यह भी नहीं सोचा कि यद्यपि कानून में गुलामी की प्रथा उठ चुकी थो किन्तु वहाँ के मालिको के हृदय से दूसरों को गुलाम बनाने का लोभ मिट न पाया था। अधिकारियो को यह समभाना चाहिए था कि बेचारे मजदूर इतनी दूर जाकर एक बड़े समय के लिए गुलाम बनेगे। पर यह बात भी उनके ध्यान में नहीं आयी। सर विलियम विल्सन हंटर ने, जिन्होंने इस स्थिति का गहरा अध्ययन किया था, इसकी तुलना करते हुए दो शब्दो श्रथवा शब्द-समूह का उपयोग किया था । नेटाल के ही भारतीय मजदूरों के विषय में लिखते समय उन्होंने 'एक समय लिखा था कि यह तो 'आधी गुलामी' है। दूसरे वक्त अपने पत्र में लिखते समय उन्होंने इस स्थिति को लगभग गुलाम की ही स्थिति बताकर उसका वर्णन किया था। यही बात वहाँ के एक बड़े-से-बड़े गोरे निवासी, स्वर्गीय श्रीयुत एस्कंब ने नेटाल के एक शिष्ट-मण्डल के सामने गवाही देते हुए कुबूल की थी। यों तो इस

बात का सुवृत नेटाल के कई अग्रगएय अंग्रे जो के मुहँ से ही दिया जा सकता है और उनमें अधिकांश तो इस विषय में भारतीय-सरकार को दी गयी द्रख्वास्नों में भी शरीक थे। खैर, जो होना था सो हो चुका। पर जो जहाज इन मजदूरों को ले गया। वहीं सत्याग्रह के महान् वृत्त के बीज भी साथ ही ले गया। मजदूरों को नेटाल-स्थित यहाँ के भारतीय दलालों ने किस तरह धोखा दिया, बेचारे ये लोग किस तरह उनके जाल में आये, नेटाल पहुँचने पर उनकी आँखें किस तरह खुली, आँखें खुलकर भी वे नेटाल में क्यों रहे, किस तरह और भी मजदूर उनके पीछे-पीछे वहाँ गये। वहाँ जाकर उन सबने किस प्रकार धर्म और नीति के बन्धनों को तोड़ डाला या वे ही टूट गये, किस प्रकार विवाहित छी और देश्या के बीच का भेद भी न रहा, इसकी रामकहानी तो इस छोटी-सी पुस्तक में कैसे लिखी जा सकती है ?

वे मजदूर जो नेटाल जाते, एश्रीमेट मे आये हुए मजदूर के नाम से जान जाते हैं। अतः वे अपने को गिरिमिटिया कहते हैं। इसिलए अब हम भी एश्रीमेट को गिरिमिट और उसमें वॅधे हुए मजदूर को गिरिमिटिया कहेंगे।

जब यह खबर मॉरिशस में पहुँची कि नेटाल मे गिरमिटिया लोग गये हैं, तब वहाँ के मजदूरों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही भारतीय व्यापारियों का दिल नेटाल जाने के लिए ललचाया। मॉरिशस नेटाल और भारत के बीच में हैं। मॉरिशस टापू में हजारों भारतीय-मजदूर और व्यापारी रहते हैं। उनमें से एक व्यापारी स्वर्गीय अबूबकर आमद ने नेटाल में एक दूकान स्वोलने तक का निश्चय भी किया। इस समय नेटाल के अंग्रे जों तक को न तो यह सुध हो थी, न परवाह हो थी कि भारतीय ध्यापारी क्या-क्या कर सकते हैं। वे गिरमिटियों की सहायता से गन्ना, चाय, काकी आदि की खेती करके बहुत फायदा उठा रहे थे। गन्ने से शक्कर बनाकर ये इतने थोड़े समय में ही यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा करने लग गये कि दिच्चण-अफ्रीका में सबको अचंभा हुआ। अपने मुनाफे की रकम से उन्होंने बड़े-बड़े महल बनाये और 'जंगल में मंगल' कर दिया। ऐसे समय यदि सेठ अबूबकर जैसा चतुर व्यापारी उनके बीच में आ बसे तो उन्हे वह क्यों न खटके ? फिर इनको तो एक अंग्रेज भी आ मिला। अबूबकर सेठ ने अपना व्यापार फैलाया, जमीन खरीदी। उनकी जन्मभूमि पोरबन्दर और उसके आस-आस के गाँवो तक यह बात फैल गयी कि सेठ साहब आज-कल खूब मुनाफा कमा रहे हैं। शोघ ही दूसरे मेमन नेटाल पहुँचे। उनके पीछे-पीछे सूरत के बहोरे भी चले। बहोरों के साथ-साथ महेता ( मुनोम ) लोग तो अवश्य होने चाहिएँ। अतः गुजरात-काठियावाड़ के हिन्दू महेता भी गये!

इस तरह नेटाल में अब दो श्रेणो के भारतीय हो गये—(१) स्वतन्त्र ज्यापारी श्रीर उनका स्वतन्त्र अनुवर-समुदाय और (२) गिरिमिटिया। धीरे-धीरे गिरिमिटियो के वाल-बच्चे हुए। यद्यपि कानून के अनुसार उनकी संतान मजदूरी करने के लिए वँधी हुई नथी, तथापि इसपर कानून की कठोर धाराओं का अंकुश तो अवश्य था। गुलाम की संतान गुलामी के लांछन से कैसे बची रह सकती है १ गिरिमिटिये यहाँसे पाँच साल के इकरार पर जाते थे। पाँच साल के बाद के मजदूरी करने पर बाध्य न थे। स्वतन्त्र रूप से मजदूरी अथवा ज्यापार करके नेटाल के स्थायी निवासी होने का उन्हें हक था। कितनो ही ने इस हक का उपयोग किया और अन्य कितने हो फिर भारक को लौट आये। जो नेटाल में ही रहे वे "फ्री इण्डियन्स"

कहे जाने लगे । उन्हे इम 'गिरमिट-मुक्त' अथवा संचेप में 'मुक्त भारतीय' कहेगे। यह भेद समम लेना जरूरी है, क्योंकि जो हक ऊपर बताये स्वतन्त्र भारतीयों को थे, व इन्हें ( मुक्त भारतीयों को ) न थे। जैसे यदि उन्हें एक गाँव से दूसरे गाँव जाना हो तो इसके लिए उन्हें लाइसेन्स (परवाना) लेना जरूरी था। यदि वे विवाह करना चाहे और यह इच्छा हो कि वह कानून के द्वारा मंजूर किया जाय तो ऐसा कराने के लिए उन्हें गिरिमिटियों की रज्ञा के लिए नियत अधिकारी के दफ्तर मे उसे दर्ज करा देना चाहिए, आदि। इसके अति-रिक्त और भी कितनी ही कठोर धाराओं का अंकुश उनपर था। ट्रान्सवाल और फी स्टेट मे १८८०-६० मे बोश्रर लोगो के प्रजातन्त्र राज्य थे । प्रजातन्त्र राज्य का ऋर्थ भी यहाँ स्पष्ट कर देना जरूरी है। प्रजातन्त्र यानी गोरासत्ताक। उसमे हबशी लोगो के लिए कही स्थान न था। भारतीय व्यापारियों ने देखा कि हम केवल गिरिमिटियो और मुक्त भारतीयों के साथ ही नहीं बल्कि हबशियों के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। हबशियों के लिए भारतीय व्यापारी तो बड़े काम की चीज साबित हुए। गोरे व्यापारियो से वे बहुत डरते थे। गोरे व्यापारी उनके साथ व्यापार करना चाहते तो जरूर थे, पर हबशी प्राहक कभी यह आशा नही रख सकता था कि गोरा उन्हे मीठी जबान से पुकारेगा। अगर गोरा व्यापारी उसे पैसे का पूरा माल देता, तो वह अपना अहोभाग्य समभता कभी-कभी तो यहाँ तक कडुआ अनुभव हुआ है कि यदि उसे चार शिलिंग की कोई चीज खरीदनी हो और वह दुकानदार के सामने एक पाउरह रख दे तो उसे १६ शिलिग के बदले चार शिलिंग वापिस मिलता, अथवा कुछ भी न

मिलता। यदि बेचारा अधिक माँगता, उसके हिसाब की गलती दिखाता, तो इसके बद्ते में उसे सीधी-सीधी गालियाँ सुननी पड़तीं। इतने पर ही छूट जाय तो भी गनीमत, नही तो गालियो के साथ घूँसा-लात भी खानी पड़ती। इससे मेरा यह अभिषाय नहीं कि सभी अंग्रेज व्यापारी ऐसे होते हैं। पर यह तो जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे उदाहरण काफी तादाद में मिल सकते है । इसके विपरीत भारतीय व्यापारी अपने इबशी प्राहकों को मीठी जबान से पुकारते है, हॅसकर बात करते हैं। हबशी भोले-भाले होते हैं। वे दूकान के अन्दर आकर चीजों को हाथ लगाते हैं या उनमे हाथ डाल-कर देखते हैं तो वे यह सब सह लेते हैं। माना कि यह सब वह परमार्थ की दृष्टि से नहीं करता, उसमें उसका स्वार्थ तो रहता ही है, और मौका पाते ही उन्हें वह उग भी लेता है। पर हबशी लोग भारतीय व्यापारियो को जो पसंद करते हैं. इसका कारण है उनकी मीठी वाणी। फिर भारतीय व्यापारियों से हबशी डरेगा तो कभी नहीं। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण मौजूद है जहाँ यदि किसी भारतीय ने किसी हबशो को ठगने का प्रयत्न किया हो और वह उसके ध्यान में आ गया हो, तो वह व्यापारी उसके हाथों पीटा भी गया है। गालियाँ वह कई बार खाता है। अर्थात् भारतीय और इबशियो के बीच डरने-वाले भारतीय ही होते हैं। खैर, आखिर नतीजा यह निकला कि भारतीय व्यापारियों को हबशी प्राहकों से बड़ा लाभ हुआ। हबशी तो दिल्ए। अफ्रीका भर में फैले हुए थे। भारतीयों ने सुना कि ट्रान्सवाल और फी स्टेट में बोश्रर सोगों मे भी उनका व्यापार फैल सकता है। बोअर लोग सीधे-सादे, भोले-भाले और आडम्बर-हीन होते हैं। वे भारतीयो

के प्राहक बनने में शरमायेगे नहीं। अतः कितने ही व्यापारियों ने ट्रान्सवाल और फ्री स्टेंट में कूच किया। वहाँ दुकानें खोली। इस समय वहाँ रेल नहीं थी। इससे वे खूब नफा कमाते थे। व्यापारियों का खयाल ठीक साबित हुआ। उन्हें बोअर तथा हबशी प्राहक खूब मिलने लगे। अब रहा कैप कालोनी। वहाँ भी कितने हो भारतीय व्यापारी जा पहुँचे और खूब धन कमाने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे चारो राज्यों में भारतीय जनता फैल गयी। इस समय स्वतन्त्र भारतीयों की संख्या चालीस पचास हजार और मुक्त और भारतीयों की संख्या लगभग एक लाख की आँकी जाती है। यह लिखते समय इस संख्या में कुछ घटी ही हुई होगी, बढ़ती नहीं।

#### पिञ्रली मुसीबतों पर एक नजरं

[ नेयल ]

विशास के गोरे मालिकों को निरे गुलामों की ही जरूरत थी। ऐसे मजदूरों को वे नहीं चाहते थे, जो नौकरी के बाद स्वतन्त्र होकर कुछ अंशों में उनके साथ प्रतिस्पर्धी करने को तैयार हो जायँ। भारत में भी ऐसे ही लोग गिरिमिटिया बनकर अफ्रोका गये थे, जो सफल किसान नथे। किन्तु वे ऐसे अनजान भी तो नथे कि उन्हें खेती का कुछ ज्ञान ही नहों या जमीन और खेती की कीमत ही न समफते हों। उन्होंने देखा कि यदि हम नेटाल में साग-तरकारी की भी खेती करें तो भी बड़ी आसानी से अपना पेट भर सकते हैं। और अगर हमें जमीन का छोटा-सा टुकड़ा भी मिल जाय, तो हम और भी अधिक धन कमा सकेगे। अतः जब बहुत से गिरिमिटिया मुक्त हुए, तब उन्होंने एक-न-एक छोटा-सा धंधा शुरू कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाय तो इससे नेटाल जसे देश में जनता को फायदों ही हुआ। ऐसी अनेक प्रकार को तरकारियाँ वहाँ पैदा होने लग गयी जो अच्छे किसानों के अभाव के कारण अवतक

वहाँ पैदा न होती थीं। जहाँ कही ये चीजे कचित् प्रसंगवश मिलती भी थीं, वहाँ अब काफी तादाद मे और अच्छी मिलने लग गयीं। इससे साग-तरकारी के भाव एकदम गिर गये। पर धनिक गोरों को यह बात अच्छी न मालूम हुई। उन्होंने सोचा कि आज तक जिस बात का ठीका हमारे पास था अब उसमे नये हिस्सेदार पैदा हो रहे हैं। अतः इन बेचारे गिरमिटियों के खिलाफ वहाँ एक हलचल खड़ी हो गयी। पाठको को आश्चर्य होगा कि एक और तो वे अधिकाधिक मजदूर माँगते जा रहे थे-भारत से जितने मजदूर आते, वे एक दम बॅट जाते। और जो गिरमिट से मुक्त होते जाते थे उनपर अनेक प्रकार के अंकुश रखने के लिए आन्दोलन हो रहे थे। यह था बेचारे गिरमिटियों की होशियारी और कड़ी मेहनत का बदला!

श्रान्दोलन ने कई रूप धारण किये। एक पत्त का यह कहना था कि गिरिमट-मुक्त भारतीयों को भारत लौटा दिया जाय श्रौर नयं मजदूर-गिरिमिटिये बुलाये जाय श्रौर उनसे यह इकरार करा लिया जाय कि गिरिमट की मीयाद खतम होने पर वे था तो फिर भारत लौट जायें या वहीं पर श्रपनेकों फिर गिरिमट में बाँध लें। दृसरा पत्त कहता कि यदि वे गिरिमट मुक्त होने के बाद फिर से श्रपनेकों गिरिमट में न वाँध लें तो उनसे भारी वार्षिक मनुष्य-कर लिया जाय। पर इन दोनों पत्तों का उद्देश्य तो यही था कि किसी भी सूरत से गिरिमिटियें नेटाल में कभी स्वतन्त्रतापूर्वक न रह सर्कें। श्राखिर यहाँतक कोलाहल मचा कि नेटाल की मरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा। दोनों पत्तों की माँगे श्रन्याय-मुलक थी श्रौर गिरिमिटियों की स्वाधीनता श्रार्थिक दृष्टि से वहाँकी सारी जनता के लिए लाभदायक ही थी। श्रतः कमीशन के पास जो सबूत इकट्टा हुआ

वह इन दोनो पत्तों के खिलाफ था। फलतः तात्कालिक परिगाम तो विरुद्ध पत्त की दृष्टि से कुछ भी न निकला। पर अग्नि प्रशान्त होने पर भी अपनी कुछ न कुछ निशानी तो छोड़ ही जाती है। उसी प्रकार उस आन्दोलन ने भी नेटाल सरकार पर कुछ न कुछ असर जहर डाला; और यह स्वाभाविक भी था। नेटाल की सरकार धनिक-वर्ग की हिमायत थी। भारत-सरकार के साथ पत्र-व्यवहार शुरू हुआ, और दोनो पत्तों की सूचनाये वहाँ पहुँची। पर भारत-सरकार भी सहसा ऐसी सूचनाओं को कैसे कबूल कर सकती थी, जिनके कारण गिरमिटियों को आजन्म गुलामी मे रहना पड़े १ भारतीयों को गिरमिट में बाँधकर इतनी दूर भेजने का एक कारण या बहाना यह था कि वे गिरमिट की मीयाद खतम होने पर स्वतन्त्र होकर अपनी शक्तियो को बढ़ा कर अपनी आर्थिक दशा सुधार ले। इस समय नेटाल "क्राउन कालोनी' था। ऋतः कालोनियल आफिस 'क्राउन कालोनी' के कार्यों के लिए जिम्मेवर माना जाता था, जिससे नेटाल को अपनी अन्यायपूर्ण इच्छा पूरी करने मे उससे कोई सहायता नहीं मिल सकती थी। इस तथा ऐसे ही अन्य कारणों को लेकर अब नेटाल मे उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-व्यवस्था को स्थापना के तिए आन्दोलन खड़ा हुआ। और उसे यह सत्ता १८६३-६४ में प्राप्त भी होगयी। अब उसे जोर आया। फिर कालोनियल आफिस को भी नेटाल की मनमानी माँगे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं मालूम होती थी। नेटाल की इस नवीन सरकार, इस उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन-द्वारा भारत-सरकार के पास उस विषय पर बातचीत करने के लिए राजदूत भेजे गये। उन्होने यह चाहा कि प्रत्येक मुक्त भारतीय पर २४ पौएड अर्थात् ३७४) वार्षिक कर रखा जाये। इसका तो यही मतलब था कि न कोई भारतीय

मजदूर इतना भारी कर दे सके और न वह कभी नेटाल में स्वतन्त्र हो पावे। उस समय लार्ड हार्डिझ भारत के बड़े लाट थे। उन्हें यह कर बहुत भारी मालूम हुआ। आखिर उन्होने यह कुवूल किया कि मुक्त भारतीय ३ पौड वार्षिक मनुष्य-कर देगे। यह मनुष्य-कर न केवल मजदूर को ही बल्कि उसकी स्त्री और वारह साल की उम्रवाली लड़की और सोलह वर्ष से अधिक उम्रवाले लड़ के को भी देना पड़ता था। शायद ही कोई ऐसा मजदूर होगा जिसके एक स्त्री और दो लड़के न हो। अतः आम तौर पर मजदूर पर प्रति वर्ष १२ पौड केवल वार्षिक कर देने का भार पड़ता था। इस वात का पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता कि यह कर कितना कष्टदायी सावित हुआ। केवल अनु-भवी जन ही इस दु:ख को जानते हैं, अथवा कुछ-कुछ वह भी समभ सकता है जिसने इन पीड़ितों को स्वयं देखा हो। नेटाल सरकार के इस कार्य के खिलाफ भारतीय जनता ने खूब आन्दी-लन मचाया था। बड़ी (ब्रिटिश) सरकार और भारत सरकार को अर्जियाँ भेजी गयी। पर इसका परिग्णाम पचीस के तीन पौढ होने के अतिरिक्त कुछ भी न निकला। स्वयं गिरमिटिये तो इस विषय में कर ही क्या सकते थे ? वे जानते भी क्या थे ? आंदो-लन तो केवल व्यापारीवर्ग ने देशभक्ति की दृष्टि से कहिए अथवा परमार्थ की दृष्टि से कहिए, चलाया था।

जो हाल गिरिमिटियों का हुआ वही स्वतन्त्र भारतीयों का भी। नेटाल के गोरे व्यापारियों ने उनके खिलाफ भी खास कर इन्हीं कारणों को लेकर एक आन्दोलन शुक्त किया। भारतीय व्यापारी अच्छे जम गये थे। उन्होंने अच्छी-अच्छी जगहों पर जमीनें खरीद ली थी। व्यो उयों मुक्त भारतीयों की बस्ती बढ़नी गयी, त्यों-त्यों उनकी आवश्यक वस्तुओं की विक्री भी बढ़ने लगी।

भारत से चावल के हजारों बोरे आने लगे और उनमें खूब नफा मिलने लगा। यह व्यापार खास कर स्वाभाविकरूप से भारतीय व्यापारियों के हो हाथों में था। हबशियों में भी उनका व्यापार चल निकला। यह बात छोटे गोरे व्यापारियो से नही देखी गयी। फिर इन भारतीय व्यापारियों को किसी अंग्रेज ने यह भी कह दिया कि उन्हें भी कानून के अनुसार नेटाल की धारासभा के सद्स्य होने का तथा अपनी ओर से सद्स्य चुनने का अधिकार है। कितने ही नाम मतदातात्रों में लिखे गये। नेटाल के राजनैतिक गोरे इस बात को नहीं सह सके, क्योंकि गोरो को यह एक भारी चिन्ता हो गयी कि यदि इस तरह नेटाल मे भारतीयों के पैर जम गये, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी तो उनकी प्रतिस्पर्धा में हम कैसे टिक सकेगे ? अतः उस उत्तरदायी सरकार के लिए सबसे श्रावश्यक बात यह हो गयी कि वह एक ऐसा कानून बनावे जिससे अब आगे एक भी नवीन भारतीय मतदाता न बढ़ने पावे। १८४ ई० मे इस विषय का पहिला बिल नेटाल की धारासभा मे उपस्थित किया गया। इस बिल का यह आशय था कि भारतीयों को महज इसलिए अपना मत देने से रोके जाये कि वे भारतीय है। नेटाल में रंगभेद के आधार पर भारतीयों के विषय में बनाया गया यह पहला ही कानून था। भारतीय जनता चौंकी। उसने इसका विरोध किया। एक रात के अन्दर एक दरख्वास्त बनायी गयो और चार सौ भारतीयो के हस्तात्तर उसपर हुए। यह द्रख्वास्त पहुँचते ही धारसभा के कान खड़े हुए। पर कानून पास हो ही गया। उस समय लार्ड रिपन इन राज्यों के प्रधान सचिव थं। उनसे दुरख्वास्त की गयी। उसपर दस हजार भारतीयों—लगभग नेटाल की सारी स्वतन्त्र भारतीय जनता-के हस्ताचर थे। लार्ड रिपन ने बिल नामंजूर किया श्रीर कहा कि ब्रिटिश सल्तनत कानून में रङ्गभेद को स्थान नही दे सकती। पाठको को आगे चलकर यह अपने आप मालूम हो जायेगा कि यह जीत कितने महत्त्व की थी। नेटाल की सरकार ने इसके उत्तर में एक नया बिल उपिथत किया। इसमें रंगभेद न था, किन्तु अप्रत्यच्च-रूप से हमला था भारतीयो पर ही। भारतीयों ने इसका विरोध भी जोरों से किया; पर श्रब की बार वे निष्फल हुए। इस कानून के दो मानी होते थे। उसका स्पष्ट अर्थ कराने के लिए यदि भारतीय चाहते तो आखिरी अदालत श्रर्थात् ठेठ प्रिवी कौन्सिल तक लड् सकते थे। पर लड्ना उचित न समका श्रीर श्रवतक भी मुक्ते तो यही मालूम होता है कि न भगड़ना ही उचित था। असली बात कुबूल कर ली गयी, यही बड़ा श्रनुग्रह हुआ। पर नेटाल के गोरो को अथवा वहाँ की सर-कार को इतने पर भी संतोष न हुआ। भारतीयो की बढ़ती हुई राजनैतिक सत्ता को तो वे रोकना चाहते ही थे, पर वास्तव में देखा जाय तो उनकी दृष्टि भारतीयों के व्यापार पर और स्वतन्त्र भारतीयों के त्रागमन पर थी। वे इस खयाल से बेचैन हो रहे थे, कि यदि तीस करोड़ जन-संख्यावाला भारतवर्ष नेटाल की तरफ उलटा तो वहाँ के गोरों का क्या हाल होगा ? बेचारे वे तो समुद्र मे ही बह जायेंगे। नेटाल मे चार लाख हबशी श्रीर चालीस हजार गोरे, ६० हजार गिरमिटिये (उस समय), १० हजार मुक्त भारतीय तथा १० हजार स्वतन्त्र भारतीय थे। यो तो गोरो को डरने का कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कारण न था। पर डरे हुए आदमी को दलोलो और मिसालो से कौन समका सकता है ? भारत की दीन-हीन अवस्था का तथा यहाँ की रीति-नीतियो का उन्हें जरा भी ज्ञान न था। अतः उनके दिल में यह एक ख्याल घुस वैठा था कि जैसा साहसी और शक्तिमान् ख़ुद है, वैसे ही भारतीय भी

होंगे। श्रतः उन्होने त्रैराशिक के हिसाब से भारतीयों की शक्ति का श्रनुमान कर लिया। पर इसमे उनका क्या दोष है ? जो हो, श्राखिर नतीजा यह निकला कि नेटाल की घारासभा ने दो कानून और बना लिये। उसमे भी मतविषयक लड़ाई मे जीत मिलने के कारण, रंगभेद को दूर ही रखना पड़ा और गर्भित भाषा से काम चलाना पड़ा और उसीके बदौलत स्थिति मे अन्तर न पड़ा। भारतीय जनता इस बारभी खूब जुम्मी; पर कानून तो यथाविधि स्वीकृत हो ही गया । एक के द्वारा भारतीयों के व्यापार पर और दूसरे के द्वारा भारतीयों के आगमन पर कठोर अंकुश रख दिया गया। पहले कानून को आशय था कि कानून के द्वारा नियुक्त अधिकारी की आज्ञा के बिना किसी को व्यापार का लाइसेस न दिया जाय। व्यवहार मे गौरा चाहे किसी भी प्रकार व्यापार का लाइसेस श्रासानी से ला सकता था। पर यदि कोई भारतीय लाइसेंस के लिए प्रार्थना करता तो उसे बड़ी मुसीबतों के बाद कहीं वह मिलता। बेचारे को वकीलो का खर्च भी देना पड़ता। दूसरे कानून का आशय यह था कि वही भारतीय नेटाल मे प्रवेश कर सकता है, जो यूरोप के किसी भी एक भाषाभाषियों में शामिल हो सकता है। फलतः करोड़ों भारतीयों के लिए तो नेटाल के दरवाजे बिलकुल बन्द हो गये। शायद् मुमसे जान या अनजान मे नेटाल के साथ अन्याय न होने पावे, इसलिए यहाँपर यह कह देना जरूरी है कि यह कानून बनने के पहले यहाँका एक नागरिक बना हुआ भारतीय यदि भारत अथवा अन्य किसी देश में जाकर फिर लौटकर आवे तो वह अपनी विवाहित स्त्री और नाबालिंग बालको सहित यूरोप की भाषा विना ही जाने नेटाल में प्रवेश पा सकता था। इसके अतिरिक्त नेटाल मे गिरमिटिया और स्वतन्त्र भारतीयों

पर कानून की कितनी ही अन्य ककावटें थी और अवतक हैं। पर मैं पाठकों को इन तफसीली बातों में नहीं ले जाना चाहता इस पुस्तक का विषय सममने के लिए जिन बातों के समम लेने की आवश्यकता है उन्हींको लिखने का निश्चय है। पाठक यह जान सकते हैं कि दिन्छा अफ्रीका के प्रत्येक राज्य मे रहने-वाले भारतीयों का इतिहास बहुत विस्तृत हो सकता है पर वह इस पुस्तक के उद्देश के बाहर की बात है।

## ( x )

## पिछली मुसीबतों पर एक नज़र

[ ट्रान्सवाल ऋौर दूसरे राज्य ]

के अन्य राज्यों में भी भारतीयों के प्रति सन १८८० से ही द्रेषभाव फैल रहे थे। केप कालोनी को छोड़कर दूसरे सब राज्य वही सममते थे कि भारतीय मजदूर की हैसियत से तो, बड़े काम के आदमी है। दूसरे गोरों के दिल में यह बात सूत्ररूप से जम गयी थी कि उनके स्वतन्त्र नागरिक होने से तो गोरों को सिवा नुकसान के और कुछ नहीं है। ट्रान्सवाल तो प्रजासत्तात्मक राज्य था। वहाँ के प्रेसिडेन्ट (अध्यक्त) के सामने भारतीयों का यह कहना कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं मानो अपनी हँसी करा लेना था। भारतीयों को जो कुछ शिकायत करनी हो, वे केवल अंग्रेज राजदूत से कर सकते है। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब ट्रान्सवाल स्वतन्त्र था तब अंग्रेजी राजदूत भारतीयों को जो सहायता कर सकता था वही (सहायता) ट्रान्सवाल अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत होने पर उससे न हों सकती थी। जब लार्ड मोर्ले भारत मन्त्री थे, तब ट्रान्सवाल के भारतीयों की आर से उनके पास एक शिष्ट-मण्डल गया था।

उन्होंने साफ-साफ कहा था कि 'उत्तरदायी शासन-संस्थात्रो पर वड़ी (साम्राज्य) सरकार वहुत कम श्रंकुश रखती है। स्वतंत्र राज्यों को हम लड़ाई का डर भो दिखा सकते हैं पर साम्राज्य के उत्तरदायी शासन-व्यवस्था रखने वाले राज्यों से तो हम केवल सिफारिश भर कर सकते हैं। वे श्रीर हम कच्चे सूत सं वृंधे हुए हैं। जरां श्रधिक तानने लगे कि दूटा। वल से तो काम लिया ही नहीं जा सकता। विश्वास रखिए कि, जहाँ तक युक्ति में काम लिया जा सकता। विश्वास रखिए कि, जहाँ तक युक्ति में काम लिया जा सकता है, तहाँ तक मैं श्रपनी शक्तिभर प्रयत्न कहाँगा"। लार्ड लैन्सडाउन श्रीर लार्ड सेलवर्न श्रादि श्रंग्रेजी श्रधिकारियों ने कहा था कि ट्रान्सवाल के साथ जो युद्ध घोपित करना पड़ा उसके श्रनेक कारणों में एक वहाँ के भारतीयों की दु:खद श्रवस्था भी थी।

श्राहए, श्रव हम इन दुःखों की जाँच करे। ट्रान्सवाल में पहले-पहल भारतीय १८६१ में दाखिल हुए। स्वर्गीय सेठ श्रव्यकर ने ट्रान्सवाल की प्रधान नगरी प्रिटोरिया में श्रपनी ट्रूकान खोली श्रोर उसके एक मुख्य मुहल्ले में जमीन भी खरीद ली। श्रन्य व्यापारी भी एक के वाद एक वहाँ पहुँचे। उनका व्यापार वहाँ खूव चल निकला। स्वभावतः गोरे व्यापारियों के दिल में इनके प्रति ईच्या पैदा हुई। समाचारपत्रों में भारतीयों के खिलाफ लेख लिखे जाने लगे। भारतीयों को निकाल देने श्रीर उनका व्यापार वंद करने के लिए धारामभाश्रो में दरख्वास्ते श्राने लगी। नये प्रदेश में गोरों की धन-तृष्णा बेहद बढ़ गयी थी। नीति-श्रनीति का ख्याल उन्हें न रहा। धारासभाश्रो में उन्होंने जो दरख्वास्ते भेजी थी, उनमें ऐसे वाक्य है:-, 'ये लोग (भारतीय व्यापारी) यही नहीं जानते कि मानवी सभ्यता क्या चीज है। व्यभिचार से पैदा हो जाने वाले रोगों से बह सड़ रहे हैं। श्रीरत

को अपना शिकार, और उन्हे आत्माहीन मानते है।" इन चार वाक्यों मे चार भारी-भारी भूठ बाते है। यो तो और भी उनकी सूठ के कितने ही नमूने पेश किये जा सकते हैं। जैसी जनता वैसे ही उसके प्रतिनिधि। हमारे व्यापारियो को इस वात का कैसे ख्याल हो सकता है कि उनके खिलाफ़ ऐसे-ऐसे बेहुद तथा अन्याय भरे आन्दोलन किये जा रहे है ? वे तो समाचार-पत्र भी नहीं पढ़ते थे। संमाचार-पत्रो तथा दरख्वास्तो के द्वारा चलायो गयो इस हलचल का प्रभाव धारासभा पर भी अवश्य ही पड़ा श्रीर उसमे एक बिल पेश किया गया। ये खबर भारतीय नेताओं के पास पहुँची और वे चौके। वे प्रेसीडेन्ट डेन्ट क्रुगर के पास गये। स्वर्गीय प्रेसीडेन्ट साहब ने तो उन्हे अपने घर में भी पैर नही रखने दिया। घर के बाहर ही उन्हें खड़े करके उनकी बाते कुछ सुनी-अनसुनी करके कहा: - आप तो इस्माइल की श्रीलाद है। श्रतः श्राप ईसा की श्रीलाद की गुलामी करने ही के लिए पदा हुए है। हम ईसा की श्रीलाद है। हमारी बराबरी मे आपको कैसे हक मिल सकते है ? हम जो कुछ दे उसी मे श्रापको संतोष मानकर रहना चाहिए।" हम नहीं कह सकते कि इसमे जरा भी द्वेष या रोष था। प्रेसीडेन्ट साहब को शिचा ही ऐसी मिली थी। बचपन ही से बाईबिल के पुराने इकरार में बतायी बातें उन्हें पढ़ायी गयी थी। और उनमे उनका विश्वास हो गया था। श्रौर यदि कोई मनुष्य जिस बात को वह मानता हो उसे वैसा ही शुद्ध हृदय से स्पष्ट शब्दों में कहे तो इसमें उसका कौन दोष है ? पर फिर भी इस निर्दोष अज्ञान का भी खराब असर तो होता ही है। नतीजा यह हुआ कि १८८३ ईसवी में एक बड़ा ही सख्त कानून जल्दी-जल्दी में मंजूर कर लिया गया। मानो हजारो भारतीय ट्रान्सवाज को लूटने ही के लिए तैयार

केंठे हों ! ब्रिटिश राजदूत को भारतीय नेताओं की प्रेरणा से इस कान्त के खिलाफ खड़ा होना पड़ा । नामला राज्यों के प्रधान-मन्त्री तक पहुँचा । कानून का आशय था कि प्रत्येक आगन्तुक भारतीय से २५ पाँड प्रवेश कर लिया जाय ! उसे एक इस्त भर जमीन भी ट्रान्सवाल में न हो जाय. न वह धारासभा का नत- हाता हो सकता है। यह कानून इतना अनुचित था कि ट्रान्सवाल सरकार को उसके समर्थन के लिए कोई इलीलें सोचे नहीं स्तृत्वी थीं । ट्रान्सवाल सरकार और बड़ी सरकार के बोच एक मुलहनामा था, जिसका नाम था ''जन्दन कन्वेन्हान" उनमें अंग्रेजी प्रजा के न्वत्वों को रज्ञातक एक धारा भी थीं । इस धारा के अनुनार बड़ी सरकार ने उस अन्याय-पूर्ण-विधान का विरोध किया । ट्रान्सवाल सरकार ने कहा कि इस विधान की रज्ञान ने वहां सरकार को ही प्रत्यक्त या अप्रत्यक्त हम से सन्नति निल चुको थीं ।

इस प्रकार दोनों ने भवनेद होने के कारण नामका पंचों के पास गया। पर पंचों का फैसका भी पंगु रहा। इसने दोनों पन्नों को प्रसन्न करने की कोशिश की। परिणान यह हुआ कि इस बार भी भारतीयों की हानि हुई। ज्यादा नहीं, कन हानि हुई पंचों के फैसके के अनुसार १-मड में कानून में संशोधन हुआ। रियाञ्चत इतनी निक्षों कि २५ पौष्ड के बदले आगन्दुक भारतीयों पर प्रवेश-कर ३ पाँड रक्खा जाय। 'इल्लभर जनीन भी न दी जाय' इसके बदले यह तय हुआ कि ट्रान्सवाल की सरकार कहाँ वतावे वहाँ उन्हें जनीनें भी निक्ष सकती हैं। इस घारा को स्थवहार में तान से भी ट्रान्सवाल सरकार ने जी जुराया। उसने ऐसे जरखरोड़ जनीन तेने के हक तो दिये ही नहीं। उन्होंने उन शहरों में जहाँ भारतीयों की बस्ती थी. उन्हें शहर

से बहुत दूर ऐसी जगह जमीनें दीं जो गंदी से गदी थी। पानी श्रीर प्रकाश का प्रबन्ध भी बिल्कुल खराब, टट्टियाँ साफ करने का इन्तजाम भी वैसा ही खराब था। अर्थात् हम ट्रान्सवाल की "पंचम" जाति बन गये। इसी से यह कहा जा सकता है कि भारत के अंत्यजों के मुहल्ले और ट्रान्सवाल के भारतीय-निवांसो मे कोई अन्तर नहीं है। वहाँ की स्थिति यहाँ तक बढ़ गयी है कि जैसे यहाँ पर उच्च हिन्दू अस्पृश्य जाति के मनुष्य के स्पर्श से अपने को अपवित्र सममते है ठीक उसी प्रकार यहाँ के गोरे भी भारतीयों के स्पर्श को मानते हैं। फिर ट्रान्सवाल की सरकार ने इस १८८७ के कानून का यह अर्थ किया ? भारतीय व्यापारी व्यापार भी अपने इन्हीं मुहल्लों में कर सकते हैं। ट्रान्सवाल सरकार का ऊपर बताया अर्थ ठीक है या नहीं, इस बात पर फैसला देने का अधिकार पंची ने वहीं के श्रदालत के श्रधीन रक्खा । इससे भारतीय व्यापारियो की हालत और भी नाजुक हो गयी। इतने पर भी उन्होंने सलाह मशवरा किया। कही-कही मुकद्मे भी चलाये। सिफारिश आदि के द्वारा भी भारतीय व्यापारियों ने अपनी परिस्थिति की रचा की। बोद्यर-युद्ध के आरम्भ तक ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयों की ऐसी दुःखद श्रौर अनिश्चित अवस्था थी।

श्रव हम फ्री-स्टेट को देखें। वहाँ तो दस-पन्द्रह दुकानें भी नहीं हो पायी थीं कि वहाँ गोरों ने जमीन-श्रासमाने एक कर दिया। वहाँ की धारासभा ने दत्तता से काम लिया श्रीर मैदान साफ ही कर डाला। एक सख्त कानून बनाया, भारतीयों की नुकसानी का न कुछ बदला दिया, श्रीर भारतीय व्यापारियों को फ्री-स्टेट से निकाल कर दिया। कानून का श्राशय था कि व्यापारी श्रथवा किसान की हैसियत से भी भारतीय वहाँ का स्थायी

निवासी नहीं बन सकता। मतदाता तो हो ही नहीं सकता। विशेष आज्ञा प्राप्त करने पर वह मजदूर तथा होटलों में वेटरों के तौर पर रह सकता है। पर सभी प्रार्थियों को ऐसी आज्ञा मिलती हो सो भी नही। हालत यहाँ तक थी कि कोई प्रतिष्ठित भारतीय फ्री-स्टेट में दो चार दिन रहना चाहे, तो उसमें भी उसे बड़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती। बोअर-युद्ध के समय वहाँ चालीस भारतीय गरीब वेटरों के सिवा और कोई नहीं था।

केप कालोनी मे यद्यपि भारतीयों के खिलाफ थोड़ी-बहुत हलचल हुआ करती, पाठशालाओं में भारतीय बालक नहीं लिये ता सकते थे, भारतीय मुसाफिर होटलों में मुश्किल से उतर सकते,- भारतीयों की इस प्रकार अवगणनायें तो वहाँ भी बहुत हुआ करती थीं तो भी व्यापार-वाणिज्य अथवा जमीन की मालिकी के विषय में कोई प्रतिरोध वहाँ अधिक समय तक न था।

इसका कारण बता देना जरूरी है। हम देख चुके हैं कि
एक तो प्रधानतः केप टाउन में और सामान्यतः केप कालोनी मे
मलायी लोगो की बस्ती ठीक तादाद मे थी। मलायी लोग मुसलमान थे। अतः भारतीय मुसलमानो से उनका सम्बन्ध फौरन
हो गया और उनके साथ-साथ कुछ-कुछ हिन्दुओं का भी हो ही
गया। फिर कितने ही भारतीय मुसलमानो ने वहाँ की मलायी
िक्सों के साथ विवाह-सम्बन्ध भी कर लिया। केप कालोनी की
सरकार मलायियों के खिलाफ किसी कानून को रचना कैसे कर
सकती थी किप कालोनी तो उनकी जन्म मूमि ठहरी। उनकी
भाषा भी उच थी। उच लोगों के साथ वे पहले से रहे हुए थे।
अर्थात् उनको रहन-सहन भी डच लोगों की-सी हो गयी थी।
इन कारणों से केप कालोनी में रंगद्रेष कम से कम रहा है।
फिर केप कालोनी दिल्ला अप्रभोका का सब से पुराना राज्य

त्रौर शिचा का केन्द्र हैं, इसलिए वहाँ प्रौढ़, विनयी त्रौर उदार-चेता गोरे भी पैदा हुए । मेरा तो ख्याल है कि संमार मे ऐसा एक भी स्थान और जाति नहीं कि जिससे यथा समय संस्कृति मिलने पर बढ़िया से बढ़िया मनुष्य-पुष्प न पैदा होते हो। दिशा त्रिमा को सभी स्थानो पर मैं इसके उदाहरण सौभाग्यवश देख चुका हूं। 'पर केप कालोनी मे मुफे इसके उदाहरण अधिक संख्या में मिले। उनमं सबसे अधिक विद्वान . श्रीर विख्यात है श्री मेरीसैन। इन्हे लोग दिव्या श्रफ्रीका के ग्लैडस्टन कहते। केप कालोनी में आप अध्यक्त भी रह चुके है। यदि श्री. मेरीमैन के जैसे श्रेष्ठ नहीं तो उनसे दूसरे नम्बर मे वहाँ के श्राईनर और मोल्टोनो के परिवार है। कानून के विख्यात हिमायती श्री. डब्ल्यू. पी, श्राईनर इसी श्राईनर-परिवार मे हो गये है। केप कालोनी के प्रधान मण्डल में भी वे रह चुके हैं। उनकी बहन श्रोलिव श्राईनर दिन्ए श्रफ्रीका मे बड़ी लोकप्रिय महिला है। जहाँ जहाँ तक अप्रेजी भाषा बोली जाती है वहाँ-वहाँ तक उनका नाम विख्यात है। मनुष्य मात्र पर उनका असीम प्रेम था। जब देखिए तब यही म। लूम होता कि उनकी आँखो से अविरत प्रेम की धारा वह रही है। इसी . देवी ने बृह "ड्रीम्स" नामक पुस्तक लिखो है। ड्रीम्स की लेखिका के नाम से उनकी कीर्ति चारो श्रोर, तभी से फैली है। उनका स्वभाव इतना सरस ऋौर सीधा-सादा था कि इतने बड़े खानदान में प्रैदा होकर और इतनी बड़ी विदुषी होने पर भी घर पर वे -अपने वर्तन ख़ुद ही साफ करती । श्री मेरीमैन श्रीर ये दोनों परिवार हमेशा हबशियों का पत्त लेते और जब-जब उनके हक्को पर हमला होता तब तब उसके लिए वे मगड़ते। और यद्यपि वे सब भारतीयों और हबशी लोगों को भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखते

तथापि उनकी प्रेम-धारा भारतीयों की ख्रोर भी अवश्य बहती।
उनकी दलील यह थी कि हबशी लोग गोरों के पहले से यहाँ रह
रहे हैं ख्रीर उनकी यह मातृभूमि है। इसलिए उनका स्वाभाविक
अधिकार गोरों से नहीं छीना जा सकता। किन्तु प्रतिस्पर्धा के
भय से बचने के लिए यदि भारतीयों के खिलाफ कुछ क़ानून
बनाये जाये तो वह बिल्कुल अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता।
पर इतने पर भी उनका हृद्य तो हमेशा भारतीयों की ख्रोर ही
भुकता। स्वर्गीय गोपाल कुष्ण गोखले जब दिल्ण अफ्रीका
पधारे थे तब उनके सम्मान में केपटाउन हाल में जो सभा
बुलायी गयी थी उसके अध्यन्त श्री श्राईनर ही थे। श्री मेरीमैन
ने भी उनसे बड़े प्रेम ख्रीर विनयपूर्वक बातचीत की ख्रीर
भारतीयों के प्रति अपना प्रेम-भाव दर्शाया। केपटाउन के
समाचार पत्रों में भी पत्तपात की मात्रा इधर-उधर समाचार-पत्रों
की अपेन्ना सदा कम रहती।

श्री मैरीमैन के विषय में मैं जो कुछ लिख गया वह दूसरें गोरों के विषय में भी कहा जा सकता है। यहाँ तो बतौर उदाहरण के उपर्युक्त सर्वमान्य नामों का उल्लेख किया है। उपर बताये कारणों से केप कालोंनी में रंगद्धे ष हमेशा बहुत कम परिमाण में रहता। किन्तु यह कैसे हो सकता है कि जो वायु द्विण अफ्रीका के उन तीनों राज्यों में बहती उसका असर केप कालोंनी में बिल्कुल ही न पहुँचता ? इसलिए नेटाल ही की तरह वहाँ भी भारतीयों के प्रवेश और ज्यापार को रोकने के लाइसेंस (परवाने) देने के क़ानून गढ़ें गये। अर्थात यह कहा जा सकता है कि अवतक जो द्विण अफ्रीका का दरवाजा भारतीयों के लिए खुला था सो वोश्चर-युद्ध के समय तक क़रीब-क़रीब बिल्कुल बन्द हों गया। ट्रान्सवाल में उन तीन पौएडों के अतिरिक्त कोई फ्कावट

न थी। किन्तु ट्रान्सवाल केप कालोनी और नेटाल के बीच मे है। इसलिए जब नेटाल और केप के बन्दरगाह बन्द हो, तब भारतीय प्रवासी कहाँ उत्तर सकते थे? एक रास्ता जरूर रहा। और वह था पोचुं गोजी बन्दरगाह डेल गोआबे। पर वहाँ भी न्यूनाधिक परिमाण में अंग्रेजी राज्यों का अनुकरण होने लगा। तथापि यह कह देना आवश्यक है कि इतने पर भी अनेक रहे-सहे भूले-भटके भारतीय असीम कठिनाइयों का सामना करते हुए तथा रिशवते दे-देकर ट्रान्सवाल में अपना प्रवेश कर लिया करते।

## भारतीयों ने क्या किया ?

भारतीय जनता की स्थिति का विचार करते हुए हम पिछले अध्यायों में कुछ हद तक यह देख चुके है कि भारतीयो ने अपने पर किये गये आक्रमणों को किस तरह मेला। किन्तु सत्याग्रह की पूरी-पूरी कल्पना होने के लिए पाठकों को एक-आध अध्याय द्वारा यह बता देना जरूरी है कि उनकी सुरितता के लिए और कौन-कौन से प्रयत्न किये गये। १८६३ ई॰ तक द्त्तिगा अफ्रोका में ऐसे सुशित्तित और स्वतन्त्र भार्तीय बहुत कम थे जो अपने देश-भाइयो के लिए क्रगड़ सके। श्रंग्रे जी पढे-लिखो के नाम से श्रंग्रे जी जाननेवाले भारतीयो मे केवल "महेता" अर्थात् गुमाश्ता-वर्ग था। वे तो अपने काम के लायक ही थे। अंत्रे जी में दरख्वातें वगैरा वे नहीं लिख सकते फिर उनका यह भी कर्त्तव्य था कि अपना सारा समय अपने मालिको को ही दे। इसके अतिरिक्त एक और भी वर्ग था, द्चिए। अफ्रीका में ही पैदा हुए भारतीय जो अंब्रेजी जानता था । अधिकांश मे तो ये गिरमिटियों की प्रजा थे। उनमें भी अगर किसी ने कुछ योग्यता प्राप्त की हो तो वह अदालतो में दुभाषिये का काम करके। ऐसे आदमी जबानी हमद्दी दिखाने

के अलावा अधिक क्या सेवा कर सकते हैं ? फिर गिरमिटिया और मुक्त भारतीय प्रधानतः युक्तप्रान्त और मदरास से आये हुए लोग थे । खतन्त्र भारतीय थे मुसलमान और उनमें भी अधिकांश व्यापारी और जो हिन्दू थे, वे गुमाश्ता लोग थे—यह हम पिछले अध्यायों में देख ही चुके हैं । इसके अतिरिक्त कुछ पारसी व्यापारी और गुमाश्ते भी थे। पर मारे दिल्ला अफ्रीका भर में पारसियों की बस्ती ३०-४० से अधिक न होगी। स्वतन्त्र व्यापारियों में एक चौथा विभाग भी था। इनमें सिध से आये हुए व्यापारी थे। भारत के बाहर वे जहाँ-जहाँ गये हैं वहाँ-वहाँ वे एक ही प्रकार का व्यापार करते हैं । वहाँ वे "फेन्सी गुड्स" के व्यापारी के नाम से जाने जाते हैं। 'फेन्सी गुड्स" से मतलब है रेशम-जरी आदि का सामान, बम्बई के शीशम, चन्दन, हाथी-दाँत आदि का बना नककाशीदार सन्दूक तथा अनेक प्रकार की शोभा की चीजें। उनके प्राहक अक्सर गोरे ही होते हैं।

गिरमिटियों को गोरे अक्सर कुली ही कहते हैं। कुली यानी मजदूर। यह नाम वहाँपर इतना चल निकला कि स्वयं गिरमिटिये अपने को कुली कहते हुए नहीं शरमाते थे। बाद में यह नाम तमाम भारतीयों तक को वे लगाने लग गये। अर्थात् भारतीय व्यापारी और भारतीय वकील को गोरे क्रमशः 'कुली व्यापारी' और 'कुली वकील' ही कहते। कितने ही गोरो को यह ख्याल नक नहीं होता कि इस तरह पुकारने में कोई बुराई है। बल्कि किनने ही तो तिरस्कार प्रदर्शित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते। फल यह होता है कि स्वतंत्र भारतीय अपने की गिरमिटियों से भिन्न जताने का यत्न करते। इस कारण से तथा जिन कारणों को हम स्वयं भारत ही से ले जाते हैं उनसे स्वतंत्र भारतीय और गिरमिटिया तथा गिरमिट-मुक्त भारतीयों के

बीच दिन च दिन भेद बढ़ रहा था।

दुःख के इस महासागर को बढ़ते हुए रोकने का काम पहले.
पहल स्वतंत्र भारतीयों ने श्रीर खास कर मुसलमान व्यापारियों ने
शुक्ष किया । गिरमिटिया श्रीर गिरमिट-मुक्त भारतीय इसमे
शामिल नहीं किये गये। न उन्हें इसका ख्याल ही रहा होगा श्रीर
श्रगर सूक्ता भी होता तो उनको शामिल कर लेने से काम सुधरने
की श्रपेचा बिगड़ने का ही श्रधिक डर था। दूसरे, लोगों ने सोचा
कि मुख्य श्रापत्ति तो स्वतंत्र व्यापारी वर्ग पर ही है। इसीलिये
रच्चात्मक श्रान्दोलन ने इतना संकुचित रूप धारण किया था। इतनी
कठिनाइयों के होते हुए, श्रंगें जी भाषा के झान का श्रभाव होते
हुए श्रीर सार्वजनिक श्रान्दोलनों का भारत मे श्रनुभव न होते हुए
भी यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्र वर्गे श्रपनी मुसोबतों से खूब
भगड़ा। उन्होंने गोरे वकीलों की सहायता ली, दरख्वास्ते पेश
की, समय-समय पर शिष्ट-मण्डल भी भेजे, श्रीर जहाँ-जहाँ हो
सका वलप्रयोग भी किया। १८६३ ई० तक यह हालत थी।

इस पुस्तक का आशाय ठीक-ठीक सममते के लिये पाठकों को कुछ-कुछ तारीखें याद रखनी होगी। पुस्तक के अन्त में मुख्य घटनाओं का तारीखवार परिशिष्ट दिया गया है। अगर पाठक उसे बार-बार देख लिया करेंगे तो उन्हे आन्दोलन का रहस्य और रूप सममते में सहायता होगी। १८६३ ई० तक वहाँ की परिस्थिति इस प्रकार थी। फ्री-स्टेट से हमारे बोरिये विस्तर बँध चुके थे। ट्रान्सवाल में १८४४ का कानून शुरू था। नेटाल में यह विचार चल रहा था कि किस प्रकार केवल गिरिमिटियों को रखकर दूमरे भारतीयों को नेटाल से वाहर निकाला जाय। और इसी लिए उत्तरदायित्वपूर्ण शासन व्यवस्था भी उसने ले रक्खी थी।

अप्रेल १८३ ई० में मै भारत से द्विण अफ्रोका जाने के

लिए रवाना हुन्त्रा। मुमे वहाँ के इतिहास का जरा भी ज्ञान न था। मै तो केवल स्वार्थ-भाव से गया था। पोरबंदर के मेमनों की दादा अबदुल्ला के नाम की एक प्रख्यात दूकान डर्बन मे थी। उतनी ही प्रख्यात एक दूसरी दूकान उनके प्रतिस्पर्धा श्रीर पोर-बंदर के मेमन तैयब हाजी खान महम्मद की प्रिटोरिया मे थी। दुर्भाग्यवश इन दो प्रतिस्पर्धियों के बीच एक मामला चल रहा था। इस समय दादा अब्दुल्ला के एक साम्ती ते, जो पोरबंदर मे थे, सोचा कि मेरे जैसा यदि एक नौसिखिया ही सही कितु बैरिस्टर वहाँ जाय तो उसे बहुत फायदा हो। उन्हें यह भय न था कि एक श्रनजान श्रीर मृद् वकील की तरह में उनके मामले को बिगाड़ डालूंगा। क्योकि मुक्ते अदालत में जाकर काम नहीं करना था। मुमे तो उनके नियुक्त किये बड़े बड़े वकील बैरिस्टरों को सममाने का अर्थात् दुभाषिये का काम करने के लिए रक्खा था। मुसे नवीन अनुभवो का बड़ा शौक था। सफर का भी शौक था। बैरिस्टर होने पर भी कमीशन देना तो वहाँ मुफे विष के समान लगता था। काठियावाड़ की बन्दिशों से मेरा चित्त दुखी रहता था। मुभ्रे एक ही साल के लिए जाना। मैने सोचा उसमे मेरी जरा भी असुविधा नहीं। हानि तो तिलभर भी न थी। क्यों कि मेरे जाने त्राने का और वहाँ रहने का खर्च तो दादा श्रबदुल्ला देने वाले थे और इसके अतिरिक्त १०४ पोड भी। मेरे स्वर्गीय आता के द्वारा सब बातें हुई थी। मेरे लिये तो वे पिता के स्थान पर ही थे । उनकी अनुकूलता मेरी अनुकूलता थी। द्विण अफ्रीका जाने की बात उन्हें बहुत पसन्द हुई, और मै १८३ के मई में डर्बन जा पहुँचा।

मै तो बैरिस्टर ठहरा। फिर क्या पूछना था? जैसा कि मैने सोच रक्खा फाक कोट आदि बढ़िया कपड़े डाटकर बड़े

रोव के साथ में जहाज से उतरा । पर उतरते ही मेरी श्राँखें खुल गई। दादा अबदुल्ला के जिन सामीदार के साथ मेरी बात-चीत हुई थी, उन्होंने यहाँ का जो वर्णन सुनाया था, वह तो मुमे सब उत्तरा ही उत्तरा दिखाई दिया पर यह उनका दोष न था। उन्हें उन सब मुसोबतो का खयाल न था, जो नेटाल में भारतीयों पर पड़ती हैं। साथ ही भारी अपमान भरी बाते उनके दिल को अपमान कन न माल्म हुई। मैने तो पहिले ही दिन देख लिया कि वहाँ पर गोरे लोग हमारे साथ बड़ी बुरी तरह पेश आते हैं।

नेटाल में उतरने पर पंद्रह दिन तक मुभा पर जो जो मुसी-वते पड़ी--अदालतो मं जो कडुआ अनुभव हुआ, रेलो में जो तकलीफे उठाई, रास्तों पर जो पिटाई हुई, होटलो में जो असुवि-धाये सही, लगभग निकाला गया, इन सब का वर्णन मै नहीं कर सकता। पर इतना जरूर कहूँगा कि ये तमाम अनुभव मरे रगी-रेशे मे पैंठ गये। मैं केवल एक ही मामले के लिए गया था। और सो भी स्वार्थ और कुतूहल की दृष्टि से। अर्थात् इस वर्ष तो मै इन दुःखो का केवल साची श्रौर श्रनुभवी मात्र रह सका। पर मेरे धर्म ने उसी समय से मेरी आँखे खोल दी । मैने देखा कि स्वार्थ की हंष्टि से द्विण अफ्रोका मेरे लिए एक बेकार देश है। जहाँ अपमान हो रहा हो, वहाँ धन कमाने अथवा सफर करने का भी लोभ मुम्मे तिल-मात्र न था। इतना ही नहीं, बल्क वहाँ ठहरना भी मुमे तो असहा मालूम हो रहा था। मेरे सामने एक धर्म संकट आकर उपस्थित हुआ। एक तरफ दिल यह कहता कि जिस स्थिति का मुमें ख्याल तक न था, वह यहाँ खड़ी है, यह कहकर दादा श्रवदुल्ला के इकरार से मुक्ति प्राप्त कर स्वदेश को भाग जाऊँ और, दूसरी श्रोर वह यह कह रहा था कि तमाम

मुसीबतो का सामना करके अंगीकृत कार्य को पूरा करूं। भीषण जाड़ा पड़ रहा था। मैरित्सवर्ग के स्टेशन पर पुलिस के धक्के खाकर आगे जाना मुल्तवो करके मैं वेटिंग रूम में बैठा था। यह खबर भी न थी कि असबाब कहाँ पड़ा है, न किसी से पूछने की कुछ हिम्मत होती थी। डर यह था कि कही ऐसा ही अपमान और न हो जाय—पिटना न पड़े। इस हालत में मैं मारे जाड़े के कांप रहा था। नीद कहाँ से नसीब हो सकती है ? आखिर चित्त जरा स्थिर हुआ। बड़ी रात को मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि अंगीकृत कार्य को अवश्य पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत अपमान सहन करके यदि पिटना पड़े तो पिट कर भी प्रिटोरिया जरूर पहुँचना चाहिए। प्रिटोरिया मेरे लिए केन्द्रस्थान था। मामला वही चलता था। अपना काम करते हुए अगर कुछ हो सके तो जरूर करना चाहिए। यह निश्चय करने पर मुमे कुछ कुछ शांति प्राप्त हुई। हृद्य में कुछ उत्साह भी आया। पर नीद तो जरा भी न आई।

दिन निकलते ही फौरन् मैने एक तार तो दादा अब्दुल्ला की दूकान को और दूसरा रेल्वे के जनरल मैनेजर को दिया। दोनो स्थानों से जबाब भी आ गये। दादा अब्दुल्ला और वहाँ उस समय रहनेवाले उनके साम्मी सेठ अब्दुल्ला हाजी मन्नेरी ने फौरन् सब उचित प्रबन्ध कर दिया। स्थान-स्थान पर रहनेवाले अपने आढ़ितयों को मेरी सहायता करने के लिए तार कर दिये। तदनुसार मैरित्सवर्ग के भारतीय व्यापारी लोग मुमे आकर मिले। उन्होंने मेरी खूब दिलजमई करते हुए कहा कि मेरे-जैसे कई कडुए अनुभव उन सबको भी हुए थे, पर वे उनके आदी हो गये थे, इसलिए उसमे उनको कोई विशेष अपमानजनक बात न मालूम होती थी। व्यापार भी करना और

मानापमान का भी विचार करना ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकती। अर्थात् धन के साथ-साथ अपमान भी हो, तो वह उनके लिए एक संप्रह्णीय वस्तु थी। उन्होंने मुमे यह भी कहा कि इसी स्टेशन पर भारतीयों के मुख्य दरवाजे से आने की मुमानियत है और उन्हें टिकट वगैरा लेते समम भी खूब तकलीफ होती है। उसी रोज रात की गाड़ी से मैं रवाना हुआ। मैं अपने निश्चय का पक्षा हूँ या कच्चा इस बात की परमात्मा ने भी पूरी परीचा की। प्रिटोरिया पहुँचने तक मुमे और भी कई बार अपमान सहना पड़ा और पिटना भी पड़ा। पर उन सबका मेरे दिल पर ऐसा ही असर हुआ जिससे मेरा निश्चय और भी हढ़ होता गया।

इस प्रकार सन् १८६३ मे द्विण अफ्रीका के भारतीयों की स्थित का पूरा-पूरा अनुभव मुक्ते अनायास ही हो गया। समय पाकर में प्रिटोरिया के भारतीयों से उस विषय में बात-चीत करता, उन्हें सममाता। पर इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैने देखा कि दादा अब्दुल्ला के मामले को चलाना और साथ ही भारतीयों के दुःखों के निवारण की चिता करना ये दो-दो बातें एक साथ नहीं हो सकतीं, क्योंकि दोनों को करने जाऊँगा तो दो में से एक काम भी अच्छा न होगा। इस तरह विचार करते-करते १८६४ साल लगा। मामला भी खतम हो गया। मैं डर्बन वापिस लौटा। भारत लौटने के लिए तैयारियाँ कीं। दादा अब्दुल्ला ने मेरी रुक्सत के उपलच्च मे एक सभा निमन्त्रित की। वहाँ किसी ने डर्बन का 'मर्करी' नामक अखबार मेरे हाथों में लाकर रख दिया। उसमें धारा-सभा की कार्रवाई की रिपोर्ट में 'भारतीयों को मताधिकार (इण्डियन फ्रेचाईज)' आदि शीर्षकों के नीचे मैंने कुछ सतरें पढ़ी।

उसमे मैने देखा कि भारतीयों के तमाम अधिकार छीनने की यह शुरूत्रात है। वहाँके भाषगों ही से उनका यह उद्देश स्पष्ट मालूम होता था। सभा मे आये हुए सेठ-साहूकारो जो वह दिखाया और जहाँतक मुक्तसे हो सका उन्हें समकाया। क्योंकि मै पूरी-पूरी कथा तो जानता ही न था। मैने उनसे कहा कि भार-तीयों को चाहिए कि इस आक्रमण का यथोचित उत्तर दे। उन्होंने मेरी बात को मंजूर किया। पर साथ ही यह भी कहा कि ऐसे श्रांदोलन हमसे चलना मुश्किल हैं। श्रीर मुमे रह जाने के लिए श्राप्रह करने लगे। मैने भी उस लड़ाई को लड़ लेने तक अर्थात् एक आध महीना ठहरना मंजूर कर लिया। उसी रात को धारा-सभा मे भेजन के लिए एक दुरख्वास्त तैयार की। फौरन् एक कमिटी बना ली गयो। कमिटी के अध्यक्त थे सेठ अबदुल्ला हाजी श्रादम। उनके नाम से एक तार किया। बिल को दो रोज तक रोक रक्खा, और दिल्ला अफ्रीका की धारा-सभाश्रो में से नेटाल की घारा-सभा में भारतीयों की पहली द्रक्तास्त पहुँची। इसका अच्छा असर पड़ा, लेकिन बिल पास हुआ। इसका जो नतीजा निकला उसे मैं चौथे अध्याय में लिख चुका हूँ। इस प्रकार वहाँ पर भगड़ने का यह पहला ही मौका था। इसलिए भारतीयों में खूब उत्साह दिखायों दिया। बार बार समायें होतीं। बड़ी बड़ी तादाद मे वहाँ मनुष्य आते। आवश्यकता से अधिक धन इस काम के लिए इकट्ठा हो गया। नकल करने, दस्तखत लेने श्रादि कामो में सहायता करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक आ जुटे और वे सब बिना ही तनख्वाह अपनो गाँठ का खाकर काम करते। मुक्त भारतीयों के लड़के भो इस काम में उत्साहपूर्वक आ मिले। ये सब अभेजी जाननेवाले और खुशखत लिखने वाले नौजवान थे। उन्होंने रात-दिन एक करके बड़े उत्साह के X

साथ नकले कर डालीं। एक महीने के अन्दर १०,००० आदिमयों के दस्तखत की दरख्वास्त लार्ड रिपन के पास रवाना की गयी और मेरा उस वक्त का काम पूरा हुआ।

मैने रुख्सत माँगी। पर जनता मे श्रब इतना उत्साह बढ़ गया था कि वह मुभे जाने के लिए इजाजत ही नही देती थी। उसने कहा—आप ही तो यह सममाते है कि हमे जड़मूल से उखाड़ फेकने की यह शुरुत्रात ही है। कौन कह सकता है कि विलायत से हमारी इस दर्ख्वास्त का क्या उत्तर आवेगा ? हमारा उत्साह आप देख चुके है। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं-इच्छा भी खूब है। हमारे पास धन की कोई कमी नही। पर यदि श्रगुत्रा न हो तो यह किया कराया सब चौपट हो जायेगा। इसलिए हमारा तो ख्याल है कि और भी कुछ रोज आप यहीं ठहरे; अब आपका यही धर्म है। मुक्ते भी मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई स्थायी संस्था की स्थापना हो जाय तो बड़ा अच्छा हो। पर मै रहूं कहाँ और किस तरह ? उन्होने मुमे तनख्वाह लेने के लिए कहा, पर मैने इस बात से साफ इन्कार कर दिया था सार्वजनिक काम बड़ी-बड़ी तनख्वाहे लेकर नहीं हो सकते। फिर मै तो केवल नीव डालनेवाला था। मेरे तत्कालीन विचारों के अनुसार मुफे इस तरह रहना चाहिए था। जो मेरी बैरिस्टरी श्रौर जाति दोनो को शोभा दे। अर्थात् रहन-सहन भी खर्चीली ही थी। जनता पर द्वाव डालकर धन इकट्टा करके आन्दोलन को बढ़ाना और तिसपर मेरी जीविका का मार भी उस पर लद जाये यह दो परस्पर-विरोधी काम कैसे हो सकते थे ? फिर इससे मेरी कार्य-शक्ति भी तो कम हो जाती। श्रीर भी अनेक कारणों से मैने सार्वजनिक सेवा के लिए तनख्वाह लेने से साफ इन्कार कर दिया। पर मैने सुमाया /यदि आपमे से खास-खास

व्यापारी मुमे अपना वकील बना लें और उसके लिए मुमे पहले ही से रेटिनर दे दिया करें, तो मै रहने के लिए तैयार हूँ। एक साल का रेटिनर पहले देना होगा। ऐसा करके देख लें। साल के श्राखिर मे अपने काम का हिसाब कर लेंगे । श्रगर उचित मालूम हुआ तो काम आगे चलावेंगे। सबने इस बात को पसन्द किया। मैंने वकालत की सनद के लिए दरख्वास्त दी। पर वहाँकी लॉ सोसायटी—वकील मण्डल ने मेरी प्रार्थना का विरोध किया। उनकी द्लील एक ही थी। नेटाल के कानून की मनशा के अनुसार काले या गेहुँए रंग के लोगों को यहाँ पर वकालत करने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। पर वहाँके विख्यात वकील स्व० श्री ऐस्कंब ने तो मेरी उस दरख्वास्त की पृष्टि की थी। वे दादा अवदुंल्ला के बड़े वकील भी थे। बड़ी अदालत ने वकील मण्डल की दलील को रद करके मेरी दरख्वास्त को मंजूर किया। इस प्रकार इच्छा न होते हुए भी वकील-मंडल का विरोध मेरी ख्याति का एक दूसरा कारण हुआ। द्त्रिण अफ्रीका के समाचार-पत्रो मे से कितनों ही ने वकील-मंडल की हँसी उड़ायी श्रीर कितनों ही ने मुफ्ते धन्यवाद दिये।

पहले जो अस्थायी कमेटी बनायी गयी थी वही अब स्थायी बना दी गयी। मैंने महासभा का एक भी अधिवेशन नही देखा था, किन्तु उसके विषय मे कुछ पढ़ा जरूर था। भारत के पितामह के दर्शन भी कर चुका था। उनकी मैं पूजा करता था। सो मैं भहासभा का भक्त क्यो न होता? यह भी इच्छा थी कि महासभा को लोकिप्रय बनाया जाय। सो एक नौजवान, नवीन नाम-रूप ढूँ ढने के मगड़े में क्यों पड़ता? इसका भी बड़ा डर था कि इसमें कही भूल हो जाये तो? इसलिए मैने तो यही सलाह दी कि किमटी का नाम "नेटाल इिटडयन कांग्रेस" हो।

कांग्रेस के सम्बन्ध मे मै जो-कुछ थोड़ा-बहुत जानता था वह मैने लोगों की समका दिया। पर १८७ के मई या जून में कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत की संस्था मे और इसमे यही फर्क था कि नेटाल की कांग्रेस हमेशा सम्मिलित हुआ करती श्रीर वही उसके सभासद ही संकते थे जो साल में कम से कम तीन पौरड चन्दा दे सकर्ते थे। अगर कोई उससे अधिक देता तो वह भी ले लिया जाता। ज्यादा लेने के लिए कोशिश भी खूब की गयी । पाँच-सात सदस्य तो सालाना २४ पौएड भी देते थे। सालाना १२ पौरड देनेवाले तो कितने ही थे। एक महीने के श्रन्दर तीन सौ से श्रिधिक सभासदों के नाम दर्ज हो गये। उसमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि जितने धर्म और प्रान्त के लोग थे सभी थे। पहले साल भर काम बड़े जोश से चलता रहा। बड़े-बड़े सेठ-साहूकार ऋपनी सवारियो पर बैठ-बैठकर देहात में नवीन सभासद बनाने और चन्दा इकट्टा करने के लिए जाते। क्षोग माँगते ही चंदा दे देते। समकाने भर की देर थी। इससे जनता को एक प्रकार से राजनैतिक शिचा मिलती श्रौर वह परिस्थिति से भी परिचित होती रहती। फिर हर महीने कम-से-कम एक बार तो कांग्रेस की बैठक जरूर होती। उसमे महीने का पाई-पाई का हिसाब बताया जाता श्रीर वह मजूर किया जाता था। उस महीने के अन्द्र जो घटनायें होती, वे सुनायी-समभायी जाती और कार्रवाई लिख ली जाती । सभासद भिन्न-भिन्न सवाल पूछते. नये कार्यों पर विचार होता; यह सब करते समय सभा-समाजो मे जो कभी न बोलते थे, वे खड़े होकर निर्भयतापूर्वक बोलने लग गये थे। भाषण भी बड़ी सावधानी से दिये जाते। ये सब बातें हमारे लिए नयी थी। पर जनता इसमे बड़ी दिलचरपी लेती थी।

इसी बीच यह खबर श्रा धमकी कि लार्ड रिपन ने नेटाल के बिल को नामंजूर कर दिया। जनता को बड़ा हर्ष हुश्रा श्रौर उसका श्रात्मविश्वास भी बढ़ गया।

जिस प्रकार बाहर काम हो रहा था, उसी प्रकार लोगों के अंदर काम करने की हलचल भो शुरू थी। हमारी रहन-सहन के विरुद्ध दिल्या अफ्रोका के तमाम गोरे बड़ा आन्दोलन कर रहे थे। वे कहते "हिंदुस्तानी लोग बड़े गंदे और कंजूस हैं। उनके मकान और दूकान एक ही होते हैं। मकान मानों बिल। अपने सुख के लिए भी कभी पैसा खर्च न करे—ऐसे गंदे और कंजूस लोगों के साथ, साफ-सुथरे गोरे जिनकी जरूरतें बहुत बढ़ी हुई हैं, और जो उदार हैं, ज्यापार में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यही थी उनकी हमेशा की दलील। इसिलए महासभा की बैठकों में इस बात पर भी भाषण सूचनाये और वाद-विवाद होते कि भारतीय अपने मकानों को अधिक स्वच्छ रक्खे और मकान अलग—अलग कर ले और बड़े-बड़े ठ्यापारी अपनी राय के अनुसार रहन-सहन भी उन्नत बनावे। कांग्रेस की तमाम कार्यवाही मातृमाषा में ही होती थी।

पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि इसके द्वारा जनता को अनायास कितनी व्यावहारिक शिक्षा और राजनैतिक आन्दोलनों का अनुभव प्राप्त हो जाता था। कांग्रे स ने अपने ही खर्च से गिरिमट-मुक्त भारतीयों की संतान अर्थात् नेटाल में पैदा हूए अंग्रे जी भाषाभाषी भारतीय नौजवानों की शिक्षा के लिए एक शिक्षा-मंडल भी संगठित किया था। उसमे फीस नाम मात्र की रक्खी गयी थी। उद्देश यही था कि नौजवानों को एकत्र करके उनमे भारत के प्रति प्रेम उत्पन्न करे और उसका सामान्य ज्ञान भी उन्हें दिया जाये। यही नहीं कुछ और भी सोचा गया था।

उनके दिल पर यह बात ऋंकित करनी थी कि स्वतंत्र भारतीय व्यापारी उन्हे ऋपने आत्मीय सममते हैं। साथ ही उन व्यापारियों के हृद्य में भी हम इनके प्रति ऋाद्र उत्पन्न करना चाहते थे। इतना करते हुए भी कांग्रे स के पास खर्च जाते एक बड़ी भारी रकम इकट्ठी हो गयी थी। इस कोष से कांग्रे स के लिए जमीन खरोदी गयी, जिसकी ऋामदनी ऋाजतक ऋा रही है।

मैने जानबूमकर इतनी तफसील से बातें लिखी हैं। अपर लिखी बाते बिना पढ़े पाठक यह नहीं समम सकते कि किस तरह सत्याग्रह बिलकुल स्वामाविक रीति से उत्पन्न हुन्ना। कांग्रे स पर न्नापत्तियों भी उमड़ी। सरकारी न्निकारियों ने न्नाक्रमण भी किये, पर इन सब न्नापत्तियों को कांग्रे स ने किस बहाद्री के साथ पार किया, ये सब जानने योग्य बाते मुमे लाचारी के साथ छोड़नी पड़ रही है। पर एक बात कह देना जरूरी है। जनता न्नत्युक्ति से हमेशा बचती रहती। यह भी बराबर प्रयत्न किया जाता कि वह न्नपनी गलतियों को दोहरावे नही। गोरो की दलीलों में भी जो बाते सही रहतीं, वे फौरन स्वीकार कर ली जाती न्नोर हरएक न्नवसर का फायदा उठा लिया जाता, जिसमे गोरो के साथ रहकर भी भारतीय न्नपने स्वाभिमान न्नौर स्वाधीनता की रहा कर सकते हो। हमारी हलचल की जो-जो बातें वहाँ के न्नाखवार स्वीकार कर सकते थे वे न्नपायी जाती थीं, न्नौर न्नाक्षेपों के उत्तर भी दिये जाते थे।

जिस प्रकार नेटाल में 'नेटाल इिष्डियन कांग्रेस' थी, उसी प्रकार ट्रान्सवाल में भी भारतीय कुछ उद्योग कर रहे थे। ट्रान्सवाल की संस्था नेटाल से बिलकुल स्वतन्त्र थी। उसके संगठन में भी कुछ फर्क था। पर मैं उसके सूदम भेद यहाँ देना नहीं चाहता। केप टाउन में भी ऐसी ही एक संस्था थी। उसकी रचना नेटाल और ट्रान्सवाल की सभा से भिन्न थी। पर तीनों का उद्देश केवल वही था।

१८४४ का वर्ष खतम हुआ। कांग्रेस का साल भी १८६४ के मध्य में समाप्त हो गया। मेरा काम भी मेरे मविक को को पसन्द हुआ। मेरे रहने की मियाद और बढ़ गयी। १८६६ में मैं लोगों से इजाजत लेकर छः महीने के लिए स्वदेश लौटा। पर यहाँ पूरे छः महीने भी नहीं रह सका, क्यों कि बोच ही में नेटाल से तार आया और मुक्ते कौरन लौट जाना पड़ा।

## भारतीयों ने क्या किया ?

( २ )

हुई। मैने भी नेटाल में लगभग ढाई साल राजनैतिक त्रेत्र में काम किया और बाद में सोचा कि यदि मुम्ते दिल्ला अफ्रीका में और भी रहना आवश्यक हो तो बाल-बच्चों को भी यहाँ ले आना चाहिए। कुछ समय के लिए स्वदेश का दौरा करने की भी इच्छा हुई, यह भी सोचा था कि इस अवसर में भारत के नेताओं को नेटाल और दिल्ला अफ्रीका के दूसरे प्रान्तों में बसनेवाले भारतीयों की हालत का मुख्तसर हाल भी सुना दूँगा। काँग्रेस ने मुम्ते छः महीने की छुट्टी दी और मेरे स्थान पर नेटाल के सुविख्यात स्वर्गीय व्यापारी आदम जी मियाँ खान को सेकेटरी बनाया। मेरी अनुपिश्यित में उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाया। स्वर्गीय आदम जी मियाँ खान उंग्रेजी अच्छी जानते थे। अपने थोड़े से कामचलाऊ ज्ञान को अनुभव से आपने खूब बढ़ा लिया था। गुजराती का अध्ययन साधारण था। उनका व्यापार

ज्यादातर हबिशयों में फैला हुआ था। अतः उनको जुल् भाषा और उस जाति के रीति-रिवाजो से अच्छा परिचय था। स्वभाव बड़ा शान्त और मिलनसार। उतना ही बोलते जितन की जरूरत रहती। यह सब में यह बताने के लिए लिख रहा हूँ कि भारी जबाबदेही के ओहदे का काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा की अथवा अन्य प्रकार के अच्चर-ज्ञान की जितनी जरूरत होती है, उससे कहीं अधिक जरूरत तो सचाई, शान्ति, सहनशीलता, हदता, प्रसंगावधान, हिम्मत और व्यवहार-बुद्धि की होती है। अगर ये न हो अच्छे-से-अच्छा अच्चर-ज्ञान भी सार्वजिनक काम के लिए निर्थक साबित होता है।

सन् १८६६ मे मै भारत लौटा । कलकत्ता होता हुआ आया, क्योंकि उस समय कलकत्ता जानेवाली नेटाल के स्टीमर आसानी से मिल सकते थे। गिरमिटिये कलकत्ता से या मद्रास से जहाज पर चढ़ाये जाते थे । कलकत्ते से बम्बई आते समय रास्ते मे एक गाड़ी मेरे हाथ से छूट गयी। अतः एक दिन के लिए मुभे इलाहाबाद में ही ठहरना पड़ा। बस, वही से मैने अपना काम शुरू कर दिया। पायोनियर के मि० चेजनी से मिला। उन्होने मेरे साथ बड़ी सभ्यता और प्रेम से, बात-चीत की, और प्रामा-शिकता-पूर्वक मुमसे साफ-साफ कह दिया कि उनका दिल द्त्रिंगा अफ्रीका के उन संस्थानो (सरकारो) की ओर अधिक भुका हुआ है। लेकिन उन्होने मुमसे यह वादा किया कि अगर मैं कुछ लिखूँ तो उसे पढ़कर उसपर एक टिप्पणी वह जरूर लिख देंगे। मैंने इसी को बहुत माना। द्त्रिण अफ्रीका के भारतीयों की दशा का परिचय कराने वाला एक ट्रैक्ट मैंने लिखा श्रौर उसे श्रखबारों में भेज दिया। करीब-करीब सब श्रखबारों में उसपर टिप्पिएयाँ निकर्ली । मुक्ते उसके दो-दो संस्करण

छपाने पड़े। पाँच हजार प्रतियाँ देश में जगह-जगह भेजकर बँटवा दी। इसी समय मैंने बम्बई में सर फिरोजशाह महेता, न्यायमूर्ति बद्रहीन तैयबजी, महादेव गोबिन्द रानडे वगैरा, पृना मे लोकमान्य तिलक और उनका मण्डल, प्रो० भाण्डारकर, गोपाल कृष्ण गोखले और उनका मण्डल, आदि भारत-नेताओं के दर्शन किये। और बम्बई से लगातार पृना और मद्रास मे भाषण भी दिये। इनका वर्णन में यहाँपर नहीं करना चाहता।

पर पूने का एक पिवत्र स्मरण यहाँ लिखे बिना में श्रागे नहीं बढ़ सकता, यद्यपि हमारे इस विषय के साथ उसका सम्बन्ध नहीं। पूना में सार्वजनिक सभा लोकमान्य के हाथों में थी। स्वर्गीय गोखले का सम्बन्ध दिक्खन सभा के साथ था। मैं पहले पहल मिला तिलक महाराज से। जब मैने पूना में सभा करने का श्रपना हेतु प्रकट किया, तब उन्होंने पूछा—श्राप गोपालराव से मिले ?

मै उनके कहने का आशय नहीं समका, इसिलए उन्होंने फिर पूछा कि आप मि० गोखले से मिल चुके हैं ? उन्हें आप जानते हैं ?

मैंने कहा—श्रभी उनसे नहीं मिला। केवल नाममात्र से उन्हे जानता हूँ। पर मिलना जरूर चाहता हूँ।

लोकमान्य—मालूम होता है, श्राप भारतीय राजनैतिक हर्ल-चलों से परिचित नहीं हैं।

मैंने कहा—इंग्लैंड से शिद्धा प्राप्त करके लौटने पर मैं भारत में बहुत कम ठहरा। और उतने समय में भी राजनैतिक बातों में मैने जरा भी भाग नहीं लिया। मैं इसे अपनी शक्ति के बाहर की बात मानता था।

लोकमान्य—तो मुक्ते श्रापको इन बातों का कुछ परिचय

देना होगा। पूना में दो पच्च हैं। एक सार्वजनिक सभा का और दूसरा दक्खिन सभा का।

मैंने कहा—"हाँ, इस विषय मे तो मै कुछ कुछ जानता हूँ।"

लोकमान्य—"यहाँ पर सभा करना तो एक आसान बात है। पर मै देखता हूँ कि आप अपना सवाल सब पन्नो के सामने पेश करना चाहते हैं श्रीर सहायता भी सबकी चाहते है। इसे मै बहुत पसंद करता हूँ। पर यदि आपकी सभा मे हममे से कोई अध्यक्त हो तो दक्कित सभावाले नही आवेगे। और यदि उनमे से कोई अध्यत्त होगा तो हम कोई न जावेंगे। इसलिए आपको कोई तटस्थ अध्यत्त दूँद्ना चाहिए। मै तो इस विषये में केवल सूचना-भर कर सकता हूँ। दूसरी सहायता मुमसे न हो सकेगी। श्रो. भांडारकर को जानते हैं ? अगर न जानते हो तो भी उनके पास श्रवश्य जाइएगा। वे तटस्थ माने जाते है। राजनैतिक इलचलों मे कोई भाग भी नहीं लेते। पर संभव है आप उनको ललचा सकेंगे। मि० गोखले से इस बात का जिक्र कीजिए। उनकी भी सलाह लीजिए। बहुत संभव है, वे भी मेरी ही जैसी सलाह देंगे । श्रगर प्रोफेसर भांडारकर श्रध्यच हों तो मुक्ते यकीन है कि सभा के कार्य को दोनों पत्त उठा लेंगे। हम तो इसमें त्रापकी पूरी सहायता करेंगे।"

यह सलाह लेकर मै गोखले जी के पास पहुँचा। इस पहली मुलाकात ही मे उन्होंने मेरे हृद्य मे जिस प्रकार राज्याधिकार प्राप्त कर लिया, उसका वर्णन तो मैं किसी अन्य प्रसंग पर लिख गया हूँ। जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे 'यंग इंडिया' या 'नवजीवन' की फाइल को देखें। † लोकमान्य की सलाह को

<sup>†</sup> देखो 'यंग इंडिया' ता. १३-७-२१: 'नवजीवन' ता० २८-७-२१

गोखलेजी ने भी पसन्द किया। फौरन मैं डा० भांडारकर के पास पहुँचा। उन विद्वान् बुजुर्ग के दर्शन किये। नाताल का किस्सा ध्यानपूर्वक सुनकर उन्होंने कहा—"आपसे यह बात छिपी नहीं है कि मैं सार्वजनिक हलचलों में बहुत कम भाग लेता हूँ और अब तो बूढ़ा भी हो गया। फिर भी आपकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया है। मालूम होता है आप सभी पत्नों की सहायता लेने चाहते हैं। साथ ही आप भारतीय राजनैतिक हलचलों से अपरिचित भी मालूम होते हैं। नौजवान भी है। इसलिए दोनों पत्नों से कहिए कि मैंने आपकी बात को मान लिया है। सभा होने पर उसमें से कोई भी मेरे पास अगर बुलाने आ जायगा तो मैं उसी वक्त चला आऊँगा। पूना में सुन्दर सभा हुई। दोनों पत्नों के नेता हाजिर थे, और दोनों पत्न के नेताओं ने भाषण दिये।

मै मद्रास गया। वहाँ जस्टिस सुब्रह्मण्यम् आयर से मिला श्रीर आनंदचार्लु, "हिन्दू" के तत्कालीन सम्पादक श्री सुब्रह्मण्यम् श्रीर "मद्रास" के सम्पादक परमेश्वर पिल्लाई प्रख्यात वकील भाष्यम् आयंगार, मि. नाटर्न वगैरा से मिला वहाँ भो सभा हुई। वहाँसे कलकत्ता गया। वहाँ पर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, महाराजा सत्येन्द्रनाथ टैगोर, 'इंग्लिशमेन' के सम्पादक स्वर्गीय श्री साण्डर्स आदि से भी मिला। वहाँ सभा की तैयारियाँ हो रही थी कि इतने में—अर्थात् नवम्बर मास में नेटाल का तार भिला कि 'एक दम चले आश्रो।' मै समम्भग्या कि भारतीयों के विरुद्ध कोई नवोन आन्दोलन फिर से खड़ा हुआ है। इसलिए कलकत्ता का काम वैसा ही छोड़कर मै चापिस लौटा और बम्बई से जानेवाले पहले ही स्टीमर में सवार हो गया। इस स्टीमर की दादां अब्दुल्ला की दुकान ने खरीदा

था। श्रपने साहसों में नेटाल श्रीर पोरबन्दर के बीच स्टीमर चनाने का उनका यह पहला साहस था। स्टीमर का नाम 'कोर्लेंड' था। इस स्टोमर के बाद फौरत ही पर्शियन कंपनी का ष्रागबोट "नादरी" भी नेटाल के लिए रवाना हुआ। मेरा टिकट 'कोर्लैंड' का था। साथ में बाल-बच्चे भी थे। दोनो स्टीमरो मे सब मिलाकर द्विए। अफ्रीका जानेवाले कोई ५०० मुसाफिर होगे। भारत में मैने जो आन्दोलन किया उसका असर बहुत. भारी हुआ। बहुत से मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रो मे इसपर टिप्पियाँ भी निकलीं। सो भी इतनी कि रायटर ने इसके अनेक तार भी भेजे। पर यह बात तो नेटाल पहुँचने पर मुमे मालूम हुई। इंग्लैंड भेजे गये तारो पर से वहाँके रायटर के प्रतिनिधि ने एक छोटा-सा तार दिव्या अफ्रोका में भी भेजा। मैने भारत मे जो कुछ किया था, उसे कुछ नमक-मिर्च लगाकर वह तार दिया गया था। ऐसी ऋत्युक्तियाँ हम कई बार देखते हैं। और यह सव जान-बूभकर नहीं होता। बहुकाजी लोग ऋखवारों को ऊपर उत्पर देख लेते है। कुछ-कुछ उनके अपने ख्याल भी होते ही है। वे एक ढाँचा बनाते है, तहाँ इनका दिमाग कुछ और ही बना लेता है। फिर यह जहाँ-जहाँ पहुँचता है वहाँ-वहाँ इसका और ही अथे लगाया जाता है। और यह सब हेतुपूर्वक नहीं होता। सावजनिक प्रवृत्तियों में यह एक खतरा है। एक तरह से यह उसकी एक हद भी है। भारत में मैने नेटाल के गोरो पर आदोप किये थे। गिरमिटियो पर लगाये गये ३ पाउंड के कर पर मैने बहुत सख्त भाषण दिया था। सुब्रह्मरयम् नामक एक गरीब गिरमिटिये पर उसके मालिक ने बड़ी बेरहमी के साथ हमला किया। उसको जो जखम हुआ था, उसे मैने देखा था। उसका सारा केस मेरे पास था। इसलिए उसका ठीक-ठीक वर्णन मै

कर सका। इन सब बातो का सार जब नेटालवासियो ने देखा तब वे मेरे खिलाफ बहुत उमड़ गये। खूबी यह थी कि जो कुछ मैने नेटाल मे लिखा और कहा था, वह मेरे भारत मे लिखे लेखों श्रीर भाषणो की अपेचा श्रधिक सख्त श्रीर ख़ुलासेवार था। भारत में मैंने एक भी ऐसी बात नहीं कही थी, जिसमें जरा भी श्रत्युक्ति हो। पर मै अपने श्रनुभव से यह बात जरूर जानता था कि एक श्रपरिचित श्रादमी के सामने जिस किसी बात का हम वर्णन करते है और उसमें जो कुछ कहते हैं, उससे वह श्रपरिचित पाठक या श्रोता कही अधिक बाते देख लेता है। इससे भारत में नेटाल की हालत का वर्णन करते हुए मैने जान-बूमकर बातों को बहुत सावधानी के साथ चित्रित किया था। पर नेटाल में मेरे लेख तो बहुत थोड़े गोरे पढ़ते थे, और उनकी पर्वा उससे भी कम लोग करते थे। अतः भारत में मैने जो कुछ कहा था, उसका असर उलटा होना स्वाभिविक था, और हुआ भी ठीक वैसे ही। रायटर के तारों को हजारों गोरे पढ़ते थे। फिर तार मे जो विषय टिप्पणी लिखने लायंक माना गया उसका महत्त्व कही श्रधिक माना जाता है। नेटाल के गोरों के ख़याल में मेरे भाषणो का जितना असर भारत में पड़ा उतना अगर द्र-श्रसत पड़ा होता तो शायद गिरमिट की प्रथा बन्द भी हो जाती, श्रीर नेटाल के गोरो को बड़ा नुकसान पहुँचता । फिर यह भी कहा जा सकता है कि भारत मे वे बद्नाम भी हो जाते।

इस प्रकार नेटाल के गोरे उभड़े हुए थे। इसी समय उन्होंने सुना कि गांधी सपरिवार कोलें ड मे वापिस लौट रहा है। उसमे और २००-४०० भारतीय प्रवासी भी है। साथ ही उतने ही मुस!फिरों से भरी एक दूसरा "नादरी" स्टीमर भी है। इस खबर ने तो आग मे घी काम किया। सारों की क्रोधाग्नि धधक

उठी। नेटाल के गोरो ने बड़ी-बड़ी सभायें हुईं। लगभग तमाम अग्रगण्य गोरों ने इसमें भाग लिया। खासकर मुम्मपर और साधारण्तया तमाम भारतीयों पर सख्त टीकायें हुईं। "कोर्लेंड" और "नाद्री" के आगमन को चढ़ाई का स्वरूप दिया ग्या। सभी के वक्ताओं ने यह अर्थ लगाया कि इन आठसी मुसाफिरों को मै ही लाया हूँ और नेटाल को स्वतन्त्र भारतीयों से भर देने का मेरा यह पहला प्रयत्न है, आदि सभा को सममाया। सभा मे सबने एक मत से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि दोनो स्टीमरों के मुसाफिरों को और मुमे किनारे पर न उत्तरने दिया जाय। यदि नेटाल की सरकार उन्हें न'रोके अथवा न रोक सके तो अभी बनायी गयी समिति कानून को अपने हाथ में ले ले और अपने बल से भारतीयों को यहाँ उत्रने से रोके। दोनों स्टीमर एक ही दिन नेटाल के बन्दरगाह डर्बन को पहुँचे।

पाठकों को याद होगा कि प्लेग ने पहले पहल सन् १८६६ में भारत को अपना स्वरूप दिखाया था। नेटाल की सरकार के पास हमे लाटाने के लिए कोई कानूनन् उपाय तो था ही नहीं। उस समय प्रवेश-प्रतिबन्धक विधान अस्तित्व में नहीं आया था। नेटाल सरकार का मुकाव तो पूर्णत्या उस किमटी की ओर ही था। एक सरकारी मन्त्री स्वर्गीय मि० ऐस्कंब कमेटी के काम में पूरा भाग लेते थे। वे ही किमटी को उत्तेजित भी करते थे। तमाम बन्द्रगाहों में यह एक नियम था, कि जिस किसी स्टीमर में छूत रोग (फैलने वाला रोग) हो गया हो अथवा जो किसी ऐसे बंद्रगाह से आ रहा हो जहाँ वह रोग हो तो उस स्टीमर को एक खास समय तक कॉरंटाइन में रक्खा जाय। अर्थात् इसके मानी यह हुए कि उस स्टीमर के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रक्खा जाय और मुसाफिरों का माल-असबाब आदि भी न

उतारा जाये। पर इस प्रकार का प्रतिबंध केवल स्वास्थ्य के नियमो के खयाल से ही और सो भी बन्द्रगाह के डाक्टर की आज्ञा के श्राधार पर ही किया जा सकता है। पर नेटाल की सरकार ने उसका केवल राजनैतिक उपयोग-श्रर्थात् सरासर दुरुपयोग किया। और यद्यपि जहाज पर उस रोग का एक भी रोगी न था तथापि दोनो जहाजो को नेटाल की सरकार ने २३ दिन तक हर्वन की खाड़ी में रोक रक्खा । इस बीच कमेटी का काम बराबर जारी रहा। दादा अब्दुल्ला 'कोर्लेंड' के मालिक थे श्रीर 'नादिरी' के एजेएट थे। उन्हें कमेटी ने खूब धमकाया-चमकाया। श्चगर स्टीमरो को लौटा दोगे तो श्चापका इस तरह फायदा किया जायेगा, आदि लालच भी दिखाये। कितनो ही ने यह हर भी दिखाया कि अगर वे जहाजों को न लौटावेगे, तो उनके व्यापार को हानि पहुँचायी जावेगी। पर उस दूकान के भागीदार ऐसे-वैसे न थे। धमकी देनेवालो से उन्होंने कहा-"मेरा तमाम व्यापार , भले ही डूब जावे । भगड़ते-भगड़ते इसके पीछे मेरा सर्वनाश भी हो जाये, पर आपसे डरकर इन निर्दोष मुसाफिरों को वापिस लौटाने का अपराधं सुमसे नहीं होगा। आप याद रक्खे कि जैसे आपको अपने देश का अभिमान है, वैसा ही कुछ मुमे भी होना चाहिए। इस द्कान के जो पुरान वकील थे वे भी बड़े धैर्यशील श्रीर वीर पुरुष थे।

सोभाग्यवश इसी अवसर पर स्वर्गीय मनसुखलाल नाजिर (सूरत के एक कायस्थ सज्जन और नानाभाई हरिदास के भानजे) अफ्रीका पहुँचे। मेरी ,उनकी कोई जान-पहचान नहीं थी। उनके डधर जाने को भी मुक्ते कोई खबर नहीं थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 'नाद्री' और 'कोलेंड' के मुसाफिरों को लानेवाला मैं नहीं था, न मेरा उसमें जरा भी हाथ था। उनमें

से बहुतेर ही तो दित्तण अफ्रीका के पुराने निवासी थे। और वे खासकर ट्रान्सवाल जाने के लिए आये हुए थे। इन मुसाफिरो को भी हराने के लिए कमेटी ने नोटिस भेजे। स्टीमर के कप्तानों ने ये नोटिस मुसाफिरो को पढ़कर सुना दिये। उनमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि नेटाल के गोरे हिन्दुस्तानियों के खिलाफ उभड़े हुए है, और इस हालत की जानते हुए भी यदि कोई हिन्दुस्तानी जहाज से उतरने का प्रयत्न करेगे, तो बन्द्रगाह पर कमेटी के आदमी हाजिर रहेगे, वे मुसाफिरो को समुद्र मे ढकेल देगे। "कोर्लेंड" के मुसाफिरों को मैने इस नोटिस का तरजुमा करके सुना दिया। 'नादरी' के मुसाफिरो को उसी पर के किसी अंत्रेजी जाननेवाले मुसाफिर ने नोटिस का मतलब समभा दिया। दोनों स्टीमरो के मुसाफिरो ने लौटने से साफ इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा हममे से अधिकांश को तो 'ट्रान्सवाल' जाना है। जो नेटाल मे उतरना चाहते है, उनमें से अधिकाँश खास नेटाल के पुराने निवासी हैं। पर यह कुछ भी हो प्रत्येक मुसाफिर को जरूर नेटाल मे उतरने का पूरा कानूनन हक है। कमेटी उसका जी चाहे सो कर ले मुसाफिर तो अपने हक को सिद्ध करने के लिए जरूर उतरेगे।

श्रास्तिर नेटाल की सरकार हार गयी। अनुचित प्रतिबंध कितने दिन तक चल सकता है ? २-३ दिन बीठ चुके थे। न तो अब्दुल्ला डिंगे और, न हिन्दुस्तानी मुसाफिर पीछे हटे। तब प्रतिबन्ध हटाना ही पड़ा और स्टीमरो को बन्दरगाह मे श्राने की इजाजत मिली। इस अवधि में श्री० ऐस्कंब ने उत्तेजित कमेटी की शान्त किया। उन्होंने एक सभा निमन्त्रित करके उसमे कहा ''डबंन में गोरों ने खूब एकता और बहादुरी दिखायी। तुम लोगों से जितना हो सका उतना कर गुजरे। सरकार ने भी ६

तुन्हारी सहायता की । इन लोगो को २-३ दिन तक आपने श्रदकाये रक्ला । श्रपने हृद्गत् भावो श्रौर उत्साह का जो दृश्य श्रापने दिखाया यही काफी है। बड़ी सरकार (साम्राज्य सरकार ) पर इसका खासा असर पड़ेगा । आपके इस कार्य से नेटाल सरकार का काम बहुत सरल हो गया है। पर अब यदि श्राप वल-प्रयोग से एक भी भारतीय मुसाफिर को जहाज सं उतरते हुए रोकेंगे तो आप अपने ही कार्य की हानि करेगे श्रीर नेटाल सरकार को विकट स्थिति में डाल देंगे। न मानेगे तो श्रापको श्रपने उद्देश में सफलता भी न मिलेगी। बताइए मुसा-फिरों का इसमें क्या दोष है ? इनमे ख्रियाँ और बालक भी हैं। वे अव वम्बई से जहाज पर सवार हुए, तब उन्हे आपकी मनोदशा का स्वप्न में भी ख्याल न था। इसलिए अब मेरी तो सलाह है कि आप अब अपने अपने घर को चले जावें। इन लोगों को आतं हुए जरा भी न रोके। पर मैं आपको यह वचन अभी से दिय देता हूँ कि अब से वहाँ आनेवालों पर श्रुक्तरा रखने के लिए नेटाल सरकार धारासभा से श्रवश्य प्रवेश-प्रातवन्धक ऋधिकार प्राप्त कर लेगी।" मैने तो यहाँ पर भाषण सार मात्र दिया है। मि० ऐस्कंव के श्रोतागण निराश तो जरूर हुए, पर नेटाल के गोरों पर उनका बहुत भारी प्रभाव था। गोरों ने अपने अपने घर का रास्ता लिया और दोनो जहाज वन्दर में आये।

मुमे उन्होंने कहला भेजा कि मुमे दिन को जहाज से नहीं उतरना चाहिये। शाम को पोर्ट के सुपरिन्टेन्डेन्ट मुमे लिवा ले जाने के लिए अविंगे उनके साथ मैं घर को चला जाऊँ। हाँ, मेरी पत्नी वगैरा जब चाहे उतर सकते थे। यह कोई वाजान्ता हुक्म न था। पर कप्तान से सिफारिश की गई थी

कि वह सुमे अकेला न उतरने दे, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थो कि कप्तान मुक्ते जबरदस्ती से रोक सकता हो। यह तो मेरे सर पर मॅंडरानेवाले खतरे से बचने के लिए एक सूचना मात्र थी। पर मैंने सोचा कि मुक्ते यह सूचना मान लेनी चाहिए। अपने बाल बच्चो को मैने सीधे घर नहीं भेजा, बलिक डर्बन के विख्यात व्यापारी और अपने पुराने मविकत तथा मित्र पारसी रुस्तमजी के यहाँ भेज दिया और उन्हें कहा कि मैं भी वहाँ मिलूँगा। मुसाफिर वगैरा सब उतर गये कि इतने ही में दादा श्रबदुल्ला के वकील श्रीर मेरे मित्र मि० लाटन श्राये। उन्होंने पूछा ''आप अभी तक क्यों नहीं उतरे ?" मैंने मि० ऐस्कंब के पत्र की बात कही । उन्होंने कहा-"मुमे तो यह जरा भी पसन्द नहीं कि शाम तक आप यहाँ बैठे बैठे राह देखें श्रीर फिर एक अपराधी या चोर की तरह चुपके चुपके शहर मे जावे । अगर आपको कुछ भय न मालूम होता हो तो अभी मेरे ही साथ क्यो नहीं चले चलते ? हम लोग इस तरह शहर में से होकर पैदल ही चले चलेंगे, मानों कुछ हुआ ही न हो।" मैंने कहा-"मैं नहीं मानता कि मुमे इसमें किसी प्रकार का भय है। मेरे सामने तो केवल यही सवाल है कि मि॰ ऐस्कंब की सूचना को मानूँ या नहीं, यह उचित होगा या श्रानुचित । मुमे यह भी सोच लेना है कि इसमें कप्तान की जिम्मेदारी का तो कोई सवाल नही है।" मि० लाटन ने हँसकर कहा-"मि॰ ऐस्कंब ने आपके साथ अभी तक ऐसी कौन भलाई की है जिससे उनकी सूचना पर आपको कुछ भी विचार करना पड़े ? फिर आपके पास यह मान लेने लिए भी क्या आधार है कि उनकी सूचना में केवल भलमनसाहत ही है श्रीर कोई रहस्य नहीं ? शहर में जो कुछ हुश्रा है श्रीर उसमें

इन भाई साहब का जो कुछ हाथ है उसे आपकी अपेचा में अधिक अच्छी तरह जानता हूँ। (मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया) पर इतने पर भी हम यह चाए भर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने भलमनसाहत के साथ ही यह सिफारिश की होगी। फिर भी इतना तो में अवश्य जानता हूँ कि उनकी सूचना पर खयाल करने से आपकी सिवा बदनामी के और कुछ न होगा। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि यदि आप तैयार हों, तो अभी मेरे साथ साथ ही चले चलें। कप्तान तो अपने ही आदमी हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। इनकी पूछनेवाले आखिर दादा अब्दुल्ला ही तो हैं। वे इस विषय में जो सोचेंगे सो में भली भाँति जानता हूं। क्योंकि उन्होंने इस मामले में बड़ी बहादुरी जतायी है।" मैंने कहा—"तो चलिए, सुभे कुछ भी तैयारी करनी नहीं है। सिर पर पगड़ी भर रखना है। कप्तान को खबर करके चले चलें।" बस कप्तान की आज्ञा लेकर हम लोग चले।

मि॰ लाटन डर्बन के बहुत पुराने और बड़े ख्यातनामा वकील थे। मैं भारत गया उसके पहले ही उनके माथ मरा बहुत धनिष्ट सम्बन्ध हो चुका था। अपने महत्वपूर्ण मुकदमों में मैं उन्हीं की सहायता लेता था और कई बार उनको अपने मामलों में बड़ा अकील भी बनाता था। वे बड़े बहादुर आदमी थे। शरीर के ऊँचे-पूरे थे।

हमारा रास्ता ढर्बन के बड़े-से-बड़े मुहल्लो में से गुजरता था। हम लोग जहाज से उतरे उस वक्त शाम के कोई साढ़े चार बजे होगे। त्राकाश में यों ही कुछ मेघ थे, पर सूरज को छिपाने के लिए वे काफी थे। रास्ता इतना लम्बा था कि पैदल ही चले जायें तो सेठ रस्तमजी के बँगले पहुँचने के लिए कम-से-कम एक घंटा

तो जरूर लगता। इस उतरे कि कितने ही लड़कों ने इसे देखा। बड़े त्रादमी तो उनमें थे ही नहीं। साधारणतया बन्दरो पर जितने त्राद्मी होते हैं, बस उतने ही मालुम होते थे। मेरे जैसी पगड़ी पहननेवाला तो अकेला मैं ही था न। लड़को ने मुक्ते फौरन पहचान लिया और 'गाँधी', 'गाँधी' इसे 'मारो', 'पीटो' 'घेरो' चिल्लाकर हमारी तरफ दौड़े। कोई-कोई कंकड़-पत्थर भी फेकने लगे। फिर कितने ही अधड़ गोरे भी आकर उनमें शामिल हो गये। कोलाहल धीरे-धीरे और बढ़ा। मि० लाटन को मालूम हुआ कि पैदल जाना मानो खतरे को निमन्त्रित करना है। इस-लिए उन्होने रिक्शा मँगायी। रिक्शा एक छोटी सी टमटम को कहते हैं जिसे आद्मी खीचता है। मै तो कभी रिक्शा मे बैठा ही न था; क्योंकि मुक्ते ऐसी सवारी में बैठना बहुत बुरा मालूम होता था कि, जिसे मनुष्य खीचता हो। पर आज मुक्ते मालूम हुआ कि इस समय रिक्शा में सवार होना ही मेरा धर्म है। पर मैंने अपने ही जीवन मे पाँच-सात कठिन अवसरो पर इस बात को प्रत्यत्त देखा है कि परमात्मा जिसे बचाना चाहता है वह स्वयं भी गिरना चाहे तो नहीं गिर सकता । मै उस समय गिरा नहीं: इसका पूरा श्रेय अकेला में कदापि नहीं ले सकता । रिक्शा खीचनेवाले हबशी लोग ही होते हैं। छोटे-बड़े, सभी ने रिक्शा वाले को डराया कि तू इस आदमी को रिक्शा में बैठावेगा तो हम सब तुमे पीटेगे श्रौर तेरी गाड़ी को तोड़ डालेगे। इसिलए रिक्शावाला तो 'खा' अर्थात् ना कहकर चलता बना। और मै रिक्शा में बैठते ही बैठते रह गया।

श्रव सिवा पैदल चलकर जाने के हमारे लिए दूसरा चारा ही न था। हमारे पीछे-पीछे तो एक खासा जुलूस जुट गया। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गये, वैसे ही वैसे वह भी बढ़ता ही गया। श्राम रास्ते पर श्राये कि फिर तो छोटे-बड़े सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गये। किसी मजबूत श्रादमी ने मपटकर मि० लाटन को श्रपने दोनों हाथों में पकड़ लिया श्रीर मुक्त से श्रालग कर दिया। उनके श्रालग होते ही मुक्त पर होने लगी गालियों, पत्थरों श्रीर जो कुछ उन लोगों के हाथ श्राया उसकी वर्षा। मेरी पगड़ी उड़ा दी गयी। तब तक एक मजबूत ऊंचा-पूरा श्रादमी श्राया श्रीर उसने मुँह पर एक चाँटा लगाकर पीछे से मुक्ते ऐसी जोर से लात जमायी कि मुक्ते चक्कर श्रा गया। मैं गिर ही रहा था कि रास्ते के नजदीक वाले किसी मकान के कम्पाउंट की जाली मेरे हाथ मे श्रा गयी। मैंने जरा दम लिया श्रीर श्राँखों की श्रीधियारी कम होते ही फिर श्रागे बढ़ा। जिदा घर को पहुँचने की श्राशा तो लगभग मैंने छोड़ ही दी थी। पर इतना तो मुक्ते श्रव भी याद पड़ता है कि इस वक्त भी मेरा हृद्य उन मारनेवालों को जरा भी दोष न देता था।

इस प्रकार मैं धीरे-धीरे अपना रास्ता तय कर रहा था कि इतने ही में डर्बन के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की औरत सामने से जा रही थी। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। यह महिला बड़ी बहादुर थी। यद्यपि आकाश में कुछ़-कुछ मेघ थे और सूर्य भी अस्त होने ही को था, तो भी उसने मेरी रहा। के लिए अपना छाता खोल उसे मेरे सिर पर कर मेरे साथ-साथ चलने लगी। छी-जाति का अपमान और सो भी डर्बन के पुराने और लोकप्रिय कोतवाल की धर्म-पत्नी का अपमान तो गोरे कभी नहीं कर सकते थे। वे तो उसे जरा भी चोट नहीं पहुँचा सकते थे। इसलिए उसे बचा कर मुक्त पर जो प्रहार होता वह तो यो ही हलका-सा होता। इधर इस आक्रमण की खबर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तक जा पहुँची। फौरन उन्होंने मेरी रहा के लिए पुलिस का एक दल भेज दिया। इस दल ने आते ही मुक्ते अपने बोच में कर लिया। फिर आगे बढ़े। हमारा रास्ता थाने के पास से होकर गुजरता था। वहाँ पहुँचे तो देखा कि कोतवाल साहब हमारो राह ही देख रहे थे। उन्होंने मुक्ते पुलिस-चौकी के अन्दर जाने की सलाह दी। मैंने इस कृपा के लिए अहसानमन्दी जाहिर करते हुए कहा कि मुक्ते तो अपने मुकाम पर ही जाना है। डर्बन के लोगों की न्यायवृत्ति पर और अपने सत्य पर ही मुक्ते पूरा विश्वास है। आपने मेरे लिए पुलिस-दल भेजा इसके लिए मै आमारो हूँ। इसके अतिरिक्त मिसेस अलै-क्जिएडर ने भी मेरी रक्ता की है।

श्रन्त में मैं सकुशल रुस्तमजी के बंगले पर जा पहुँचा। लग-भग शाम हो गयी थो। कुर्लिंड के डाक्टर दाजी बरजोर रुस्तम जी यहीं थे। उन्होंने मेरी देखभाल शुरू की। जखमी की जाँचा। चोट अधिक नहीं लगी थी। एक बन्द चोट अधिक तकलोफ दे रहो था। पर अभो शान्ति मेरे नसीब मे नहो था। मेरे आते ही आते रुस्तमजी के मकान के सामने हजारों गोरे इकट्टे हो गये। रात बढ़ गयी थी। अतः बहुत से गुएडे भी उनमे शामिल हो गये थे। लोगो ने इस्तमजो से कहला भेजा कि यदि तुम गांधी को हमारे सुपुर्द न करोगे तो तुम्हें और उसके साथ हम तुम्हारी दुकान को भी आग लगा देंगे। पर वे इस तरह डरनेवाले पुरुष नहीं थे। तबतक यह खबर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अलेक्जै-रहर के पास भी जा पहुँची। उसी चए वे अपनी खुफिया पुलिस के एक दल को लेकर इस जमघट में चुपचाप आ घुसे और एक मंच मॅगाकर उसपर खड़े हो गये। फिर धीरे-धीरे लोंगो से बात-चीत करने के बहाने पारसी रुस्तम जी के घर के दरवाजे पर श्चिषकार कर लिया, जिससे उसे तोड़कर कोई अन्दर न जा सके कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अपनी ख़ुफिया पुलिस के जवानों को पहले ही अभीष्ठ स्थान पर छिपा रक्खा था। वहाँ पहुँचते ही अपने एक अधिकारी को हिन्दुस्तानी पोशाक पहना हिन्दुस्तानियो के जैसा चेहरा रँगकर हिन्दी व्यापारी की तरह श्रपने को दिखाने को कह रक्खा था; श्रौर उसे यह हुक्म दे रक्खा था कि वह मुक्ते मिले और कहे कि यदि आप अपने मित्र की, उनके मेहमानों की, उनकी सम्पत्ति की और अपने बाल-बचोकी रचा करना चाहते है तो आपको एक हिन्दुस्तानी सिपाही का सा लिबास पहनकर पारसी के गोदाम मे होकर इसी भीड़ में से मेरे आद्मी के साथ पुलिस चौकी पर पहुँच जाना चाहिए। इस गली के मुहाने पर आपके लिए गाढ़ी तैयार रक्खी है। आपको और अन्य लोगों को बचाने का अब केवल यही उपाय मेरे हाथों में है। लोग इतने उत्तेजित हो गये हैं कि उन्हें रोकने के लिये मेरे पास अब कुछ भी साधन नहीं है। अगर आप जल्दी न करेंगे तो यह मकान अभी जमीन दोस्त जायगा। इतना ही नहीं बल्कि इससे धन-जन की जो हानि होगी, उसकी मैं कल्पना भी कही कर सकता।

वह मिला। यह सब उसने मुक्त से कहा। फौरन सारी परि-स्थित मेरे ख्याल मे आ गयी। मैंने उसी समय सिपाही की पोशाक मांगी, उसे पहना और वहाँ से निकलकर सकुशल पुलिस चौकी पर जा पहुँचा। इधर कोतवाल साहब प्रसंगोचित गीत गवाकर और भाषण द्वारा भीड़ को बातो मे लगा रहे थे। ज्यो ही उन्हें माल्म हुआ कि मै पुलिस चौकी पर सही सलामत पहुँच गया हूँ कि उन्होंने काम की बात छेड़ी।

'श्राप लोग क्या चाहते हो ?"

"हम गांधी को चाहते हैं।"

"उसे क्या करोगे ?"

"हम उसे जीता जलावेगे।"

',उसने आपका क्या विगाड़ा है ?"

"उसने भारत में हमारे विषय में कितनी ही भूठी बातें कहीं हैं, श्रीर वह नेटाल को हजारों हिन्दुस्तानियों से भर देना चाहता है।"

"पर यदि वह बाहर न आवे तो आप क्या करोगे ?"

"तो हम इस मकान को ही आग लगा देंगे।"

"इसमें तो उसके बाल बच्चे हैं, दूसरे भी स्त्री-पुरुष हैं। स्त्रियों और बचो को जलाने में तुम्हें कोई लज्जा नहीं मालूम होतो ?"

"पर यह तो आपका दोष है। आप हमे लाचार ही कर देंगे तो हम क्या करेगे ? हम तो और किसी को नहीं मारना चाहते। बस, आप तो गांधी को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। आप तो अपराधी को भी न दे और यदि उसे पकड़ते हुए दूसरों को चोट पहुँचे तो उसका दोष भी हमारे ही सिर मढ़ें। यह कहाँ का न्याय ?"

सुपरिन्टेन्डेन्ट ने धीरे से हँसकर कहा कि मैं तो उनके बीच होकर कभो का दूसरी जगह सही सलामत पहुँच गया हूँ। यह सुन कर लोग ठठाकर हँस पड़े; श्रीर कहने लगे 'भूठ' 'भूठ'।

सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कहा "अगर आपको अपने वृद्ध कोतवाल की बात पर विश्वास न हो, तो अपने ही में से ३-४ आद्मियों की कमेटी बनाइए और शेष सब यह वचन दीजिए कि और कोई आदमी मकान के अन्दर नहीं जावेगा । यदि कमेटी गाँधी को न दूं द सके तो आप सब शान्तिपूर्वक अपने अपने घर लौट जावेंगे । उत्ते जित होकर आपने पुलिस की सत्ता को नहीं माना, इसमें पुलिस की नहीं, आप की ही बदनामी है । इसीलिए पुलिस को आपके साथ चालबाजी से काम लेना पड़ा । आपके शिकार को वह आपके बीच मे से निकाल ले गयी और आपको हरा दिया । इसमे आपको पुलिस को जरा भी दोष न देना चाहिए, जिस पुलिस को आपने बनाया है उसो ने इसमे अपने कर्तव्य का पालन किया है।"

यह तमाम बानचीत सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इतनी मधुरता, हास्य और दृढ़ता के साथ की कि लोगों ने उसे वह बचन भी दें दिया। कमेटी बनी। उसने पारसी रुस्तमजी के मकान का कोना-कोना दूँ ढ डाला और लोगों से आकर कह दिया कि सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात सच है। उसने हमें हरा दिया। लोग निराश तो हुए। पर अपने बचन पर भी कायम रहे। किसी का इन्छ नुकसान न किया। सीधे अपने अपने घर को चले गये। उस दिन जनवरी सन् १८६७ की तेरहवी तारीख थी।

उसी दिन सुबह मुसाफिरो पर अतिबन्ध दूर हुआ था कि फौरन ही डर्बन के एक समाचारपत्र का रिपोर्टर मेरे पास आया। वह सब बाते मुमसे पूछ गया था। मुम पर जो आरोप किया गया था, उनका स्पष्टीकरण करना बिलकुत आसान था। तमाम उदाहरण ले ले कर मैने यह दिखा दिया कि मैंने उसमे तिलमात्र भी अत्युक्ति से काम नही लिया। जो कुछ भो मैने किया वह मेरा धर्म था। अगर मै वह न करता तो मै मनुष्य-जाति में गिने जाने लायक न रहता। ये तमाम समाचार भी दूसरे दिन प्रकारित हो गये, और सममदार गोरों ने अपना अपना दोष कबूल कर लिया। समाचारपत्रों ने नेटाल की परिस्थित के विषय में अपने हार्दिक माव प्रकट किये; पर साथ ही मेरे कार्यों का भी

समर्थन ही किया। इससे मेरी और साथ ही भारतीयों की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गयी। गोरों ने यह भली भाँति देख लिया कि गरीबं हिन्दुस्तानी भी नामर्द नहीं होते, ज्यापारी लोग भी अपने ज्यापार की जरा भी पर्वाह न करते हुए स्वाभिमान के लिए; स्वदेश के लिए लड़ सकते हैं।

इससे यद्यपि जाति को तो एक तरह से दुःख सहना पड़ा, जौर स्वयं दादा अबदुल्ला को तो बहुत भारी नुकसान उठाना 'पड़ा, तथापि इस दुःख के अन्त मे लाभ ही हुआ । क्रोम को अपनी शक्ति का अनुमान हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। मुमे अधिक अनुभव हुआ और उस दिन का विचार करते हुए अब तो मालूम होता है कि परमात्मा मुमे सत्याप्रह के लिए धीरे-धीरे तैयार कर रहा था।

नेटाल की घटनाओं का असर विलायत पर भी पड़ा। मि० चेम्बरलेन ने नेटाल की सरकार को तार दिया कि जिन लोगों ने सुभ पर हमला किया उन पर काम चलाया जाय और मुभे न्याय दिया जाय।

मि० ऐस्कंब न्याय-विभाग के मन्त्री थे। उन्होंने मुसे बुलाया। मि० चेम्बरलेन के तार की बात कही। इस बात पर दु:ख प्रकट किया कि मुसे चोट पहुँची और मैं बच गया, इसलिए सन्तोष भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा—"मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मै यह जरा भी नहीं चाहता था कि आपको या आपकी कौम के किसी भी आदमी को चोट पहुँचे। मुसे यह उर था कि कहीं आपको चोट न पहुँचे, इसीलिए मैंने आपके पास जहाज से रात को उतरने की वह सूचना भेजी थी। पर आपको वह सूचना पसन्द नहीं आयी। मैं इस बात के लिए आपको जरा भी दोष नहीं देना चाहता कि आपने मि० लाटन

की वात क्यो मानी ? आपको पूरा अधिकार था कि आप वही करे जो श्रापको योग्य मालूम हो। मि० चैम्बरलेन की माँग से-नेटाल मरकार पूरी तरह से सहमत है। हम यह चाहते हैं कि त्रपराधियों को सजा हो। हमला करनेवालों में से आप किसी को पहचान सकेंगे ?" मैने कहा सम्भव है एक दो आदिमयो की में पहचान सकूँ। पर यह बात आगे बढ़े उसके पहिले मे यह कह देना चाहता हूं कि मैने अपने दिल मे बहुत पहिले से यह निश्चय कर लिया है कि मुभापर हमला करनेवालों में से किसी पर भी मै श्रदालत में मामला चलाना नहीं चाहता। मुमे तो श्राक्रमण्कारियों का इसमे जरा भी दोष दिखायी नहीं देता। उन्हें तो जो समाचार मिले वे उनके अगुआओ के दिये हुए थे। उनकी मचाई जॉचने के लिए वे लोग थोड़े ही बैठ सकते हैं ? मेरे विषय में उन्होने जो कुछ सुना, वह अगर सत्य हो तो वे उत्तजित होकर जोश मे कुछ ऋकार्य भी कर डालें, तो में उन्हें इसके लिए जरा भी दोष न दूँगा। उत्तेजित जनता इसी प्रकार न्याय मांगती आयी है। अगर इसमे किसी का दोष है, तो इस विषय के लिए संगठित की गयी कमेटी का और श्रापका श्रीर इमीलियं नेटाल सरकार का। रूटर ने चाहे जो तार दिया हो पर जिम हालत में मैं यहाँ आ रहा हूं यह आपको मालूम था तो श्रापका श्रोर उम कमेटी का यह धर्म था कि श्रापने श्रोर उस कमेटी ने जो-जो तर्क किये उसके विषय मे मुमे आप पूछ ले, मेरे उत्तर सुन ले, अांर फिर जो योग्य मालूम हो, सो भले ही करें। अब मुभत्र किये गये हमले के लिए मै आपपर या उस कमेटी पर मुकदमा नहीं चला सकता यदि वसे हो मकता हो तो भी मैं नहीं चाहता कि अदालत के द्वारा न्याय प्राप्त करूँ। जिस प्रकार आपको उचित

मालूम हुन्रा, त्रापने नेटाल के गोरों के स्वत्वो की रत्ता के 'लिए यत्न किया। यह तो राजनोति है। मुक्ते भी तो इसी चेत्र में आपके साथ जुमता है और आपको 'तथा अन्य गोरों को यह बात दिखा देना है कि हिन्दुस्तानी लोग ब्रिटिश साम्राज्य के एक महान् हिस्से की हैसियत से गोरो को बिना कोई नुकमान पहुँचाये केवल अपने स्वाभिमान और स्वत्वो की रहा करना चाहते हैं। मि० एसकंब ने कहा—"आपने जो कुछ कहा मै सब समम गया और वह मुमे पसन्द भी आया। मै यह सुनने के लिए तैयार न था कि आप मुकद्भा चलाना नहीं चाहते। पर अगर तैयार भो होते तो मै अप्रसन्न होता। पर जब कि श्रापने मामला न चलाने का अपना निश्चयं प्रकट कर ही दिया -है, तो मुम्ने यह कहने मे जरा भी सकोच नहीं होता कि आप बिल्कुल ठीक निश्चय पर पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, बलिक आप अपने इस संयम के द्वारा ही अपनी कौम की अधिक सेवा करेंगे। साथ ही मुभ्ते यह भी कबूल करना चाहिए कि अपने इस कार्य से आप नेटाल सरकार को विषम स्थिति से बचा लेंगे। अगर आप चाहे तो हम पकड़ा पकड़ी भी करेगे पर आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे गोरो का कोध, फिर भड़के, अनेक प्रकार की टीकायें होगी और यह सब किसी भी राज्यसत्ता को पसन्द नहीं हो सकता। पर यदि आप उस निश्चय पर पहुँच ही चुके हो तो आप इस आशय की एक चिट्ठी मुमे लिख दें। हमारी बात-चीत का सार मात्र लिखकर मै अपनी सरकार का बचाव चैम्बरलेन के सामने नहीं कर सकता मुमे तो त्रापकी चिट्ठों के भावार्थ का ही तार करना होगा। यह कोई जरूरी बात नहीं कि आप मुक्ते चिट्टी अभी लिख दें। -श्रपने मित्रों के साथ आप सलाह-मशवरा कर सकते हैं। मि०

लाटन की भी सलाह ले ले श्रीर इसके बाद श्रगर श्राप उसी श्रपने विचार पर दृढ़ रहे तब मुभे लिखें। श्रवश्य कह देना चाहिये कि पत्र में इस बात की जिम्मेदारी आपको अपने ही सिर लेनी होगी कि आप खुद ही फर्याद करना नहीं चाहते तभी मै उसका उपयोग कर सकूँगा।" मैने कहा—"इस विषय में मैने किसी की राय नहीं ली। मैं यह भी नहीं जानता था कि आपने मुमें इसी बात के लिए बुलाया था और न मुमें यह इच्छा ही है कि किसी के साथ इस विषय में सलाह-मशवरा करूं। जिस समय मैने मि० लाटन के साथ घर पर पैदल जाने का निश्चध किया था उसी समय मैने दिल में यह तय कर लिया था कि यदि रास्ते मे मुक्त पर कोई आक्रमण वगैरा हुआ और मुक्ते कोई चोट लगी तो मुक्ते बुरा न मानना चाहिए। फिर फर्याद करने का तो सवाल हो कहाँ रहा ? मेरे लिए तो यह धार्मिक प्रश्न है। श्रीर जैसा श्राप कहते है मैं यह भी मानता हूँ कि मै अपने इस संयम से न केवल अपनी जाति की सेवा कर रहा हूँ, बल्कि इसमे मेरा व्यक्तिगत लाभ भी है। इसलिए इस निश्चय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर मैं वह चिट्ठी आपको यही लिख देना चाहता हूँ। यह कह कर उनसे कोरा कागज लेकर वह पत्र मैने उन्हें वहीं लिख कर दें दिया।

## भारतीयों ने क्या किया ? (३)

विलायत का सम्बन्ध

गया होगा कि भारतीयों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपनी ओर से और अनायास कितने प्रयत्न किये और किस तरह वहाँ अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। जिस प्रकार उन्होंने दिच्च अप्रतिका मे अपनी सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये यत्न किया उसी प्रकार भारत और इंग्लैंड से जो कुछ सहायता मिल सकती थी उसे प्राप्त करने के लिए भी कठिन परिश्रम किया। भारत मे किये प्रयत्न के विषय मे तो में कुछ पहले ही लिख चुका हूँ। अब यह कहना जरूरी है कि विलायत से सहायता। प्राप्त करने के लिए कौम ने क्या-क्या किया। कांग्रेस को ब्रिटिश-कमेटी के साथ तो अवश्य ही अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए था। इसलिए हर सप्ताह हिन्द के दादा को और कमेटी के अध्यत्त सर विलयम वेडरवर्न को भी सविस्तर पत्र लिखे जाते थे। कभी जब अर्जी की नकल वगैरा मेजने की जरूरत देखी जाती तब-तब वहाँ के डाकव्यय वगैरा तथा अन्य मामूली सर्च के लिए कम-से-कम दस पींड मेजे जाते थे।

यहाँ पर दादा भाई का एक पवित्र श्रीर स्मरणीय प्रसंग लिख देना चाहता हूं। दादाभाई कमिटी के अध्यक्त नहीं थे। तथापि हमें तो यही मालूम हुआ कि रुपये वगैरा इन्हीं के द्वारा भेजना शोभा देगा। फिर वे भले ही हमारी और से अध्यक्त को दे दिया करें। पर पहलेपहल ही जो रूपये उन्हें भेजे गये, उन्हें उन्होंने लौटा दिया और लिखा कि रूपये वगैरा भेजने का कमिटी संबंधी काम हमें सर विलयिम बेडरबर्न के द्वारा ही करना चाहिए। दादाभाई की सहायता तो थी ही पर किमटी की प्रतिष्ठा सर विलियम वेडरबर्न के मार्फत काम लेने ही से बढ़ती । मैंने यह -भी देखा कि यद्यपि दादाभाई इतने वयोवृद्ध थे तथापि पत्र वगैरा भेजने के काम में बड़े ही नियमित थे। अगर उनके पास लिखने के लिये और कुछ न होता तो कम-से-कम हमारे पत्र की पहुँच तो लौटती डाक से अवश्य ही आ पहुँचती। उस पत्र में भी आश्वासन के दो-एक शब्द रहते। ऐसे भी वे स्वय ही लिखते और उन पहुँचने वाले पत्रों को भी अपने टिरियू पेपर बुक मे छाप लेते।

पिछले अध्याय में मैं यह भी बता चुका हूँ कि यद्यपि हमने कांग्रे स का नाम वगैरा तो रक्खा था तथापि हमारा यह हेतु कभी नहीं था कि हम अपने सवाल के एक पत्तीय बना लें। इसिलए दादाभाई की जानकारी में अन्य पत्तों के साथ भी हमारा पत्र-व्यवहार होता रहता था। इनमें दो मुख्य पुरुष थे। एक तो सर मंचेरजी भावनगरी और दूसरे सर विलियम विल्सन हंटर। सर मंचेरजी भावनगरी उस समय पार्लमेट में थे। इनकी ओर से अच्छी सहायता मिलती थी और वे हमेशा सूचनायें भी दिया करते थे। पर दित्तण अफ्रीका के सवाल के महत्त्व को भारतीयों से भी पहले सममनेवाले और वैमी ही कीमती सहायता करने

वाले सन्जन सर विलियम विल्सन हंटर थे। वे टाइम्स के भार-तीय विभाग के संपादक थे। इनके पास ज्यों ही पहला पत्र पहुँचा त्योही उन्होंने उसमें द्विण अफ्रीका की स्थित को यथार्थ स्व-रूप में जनता के सामने रख दिया। जहाँ-जहाँ डिचत मालूम हुआ वहाँ-वहाँ उन्होंने खानगी पत्र भी लिखे। अगर कोई महत्व-पूर्ण प्रश्न छिड़ जाता तो इनकी डाक बराबर नियम से हर सप्ताह श्राती। अपने पहले ही पत्र में उन्होंने लिखा था—"आपने वहाँ की स्थिति का जो हाल लिखा है उसे पढकर मैं दु: खित हूं 1-आप अपना काम निःसन्देह विनय-पूर्वक, शान्ति के साथ और संयम से ले रहे हैं। इस प्रश्न में मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। श्रीर न्याय प्राप्त करने के लिए मुक्तसे जो कुछ बन पड़ेगा सब करना चाहता हूँ। मुक्ते तो निश्चय है कि इस विषय में हम एक इंचमर भी पीछे पैर नही रख सकते। आपकी माँग तो ऐसी है कि कोई भी निष्पच मनुष्य उसमें तिलमात्र रहो-बदल नहीं कर सकता।" करीब-करीब यही शब्द उन्होते "टाइम्स" के अपने पहले लेख मे लिखे थे, श्रीर आखिर तक उसी बात पर कायम रहे। लेडी हंटर ने अपने एक पत्र में लिखा था कि जब उनकी मृत्यु का समय श्राया तब उन दिनों में भी उन्होंने भार-तीयों के प्रश्न पर एक लेखमाला लिखने के लिए एक ढाँचा तैयार कर रखा था।

मनसुखलाल नाजर का नाम पिछले प्रकरण में लिख चुका हूँ। इंग्लैन्ड के खास-खास लोगों को दिल्लाण अफ्रीका का प्रश्न अधिक अच्छी तरह सममाने के लिए उन्हें विलायत भेजा गया था। वहाँ उन्हें यह भी लिख भेजा था कि तमाम पत्तो को अपने साथ में लेकर वे वहाँ काम करें। जब तक वे वहाँ रहें सर विलिग्यम विल्सन हन्टर और सर मंचेरजी भावनगरी और ब्रिटिश

किमटी से सलाह मशिवरा करके ही हरएक काम करते थे। उसी प्रकार भारत में काम किये हुए अन्य महकमों के पेन्शन पाने—वाले अधिकारी लोग, भारतीय सचिव—मण्डल, तथा उपनिवेश—सचिव—मण्डल आदि के भी निकट परिचय में वे रहते थे। इस प्रकार जहाँ तक हम पहुँच सकते थे ऐसा एक भी पहलू नहीं छोड़ा था कि जहाँ कोई प्रयत्न न किया गया हो। इन तमाम प्रयत्नों का निश्चित परिणाम तो यह हुआ कि प्रवासी भारतवा-सियों का प्रश्न बड़ी—साम्राज्य सरकार के लिए एक महत्त्व पूर्ण वस्तु हो गयो। और इसका अच्छा तथा खराब अन्य राज्यों पर असर भी पड़ा। अर्थात् जहाँ-जहाँ भारतीय और अंगरेज बसते थे वहाँ-वहाँ वे जायत हो गये।

## (3)

## बोऋर-लड़ाइ

पाठकों ने यदि पिछले अध्याय ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो उन्हें अवश्य ही इस बात का अनुमान हो गया होगा कि बोअर-लड़ाई के समय दिल्या अफ्रीका के भारतीयों की स्थित कैसी थी। तबतक जो छुछ प्रयत्न हुआ था उसका वर्णन पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। जैसा कि पहले सोने की खानों के मालिकों के साथ घरू तौर से तय हो चुका था। सन १८६६ में डा. जेमीसन ने, जोहान्सवर्ग पर चढ़ाई कर दी। सोचा तो दोनों ने यही था कि जोहान्सवर्ग पर इमारा अधिकार हो जाने के बाद ही यह खबर बोअर-सरकार को मालूम होगी।

पर डा. जेमीसन और उनके मित्रों ने अपने अन्दाज में बहुत भारी गलती की। दूसरे, उन्होंने यह भी सोच रक्खा था कि रोडेशिया में शिचा पाये हुए निशानवाज सिपाहियों के सामने विना तालीम पाये हुए बोअर किसान टिक न सकेंगे? उन्होंने यह भी अनुमान कर लिया था कि जोहान्सवर्ग की अधिकाँश जनता तो उनका स्वागत ही करेगी। पर इन भले

डाक्टर साहब का यह श्रन्दाज भी बिल्कुल गलत साबित हुश्रा। प्रेसिडेन्ट क्रूगर को इन तमाम बातों की खबर बहुत अच्छे समय पर मिल चुकी थी। उन्होंने बड़ी शान्ति श्रौर कुशलता के साथ छिपे-छिपे ही डाक्टर साहब का सामना करने की व्यवस्था कर ली। साथ ही उस षड्यंत्र में जो-जो त्रादमी मिले हुए थे उन सबको पकड़ने की तैयारी भी कर रक्खी। डाक्टर साहब जोहान्सबर्ग के नजदीक भी न पहुँचे कि उसके पहले ही से बोश्रर फौज ने श्रपनी गोलियों से उनका स्वागत शुक्त कर दिया। इस फौज के सामने डा. जेमिसन की दुकड़ी कदापि नहीं टिक सकती थी। प्रे. क्र्गर ने इस बात की भी पूरी व्यवस्था कर रक्खी कि जोहान्सबर्ग में कोई उनका सामना न कर सके। श्रतः बस्ती में तो किसी ने भी ऊँचा सर न किया। प्रेसीडेन्ट क्रूगर की व्यवस्था को देखकर जोहान्सबर्ग के वे करोड़पति तो श्रवाक् रह गये। इतनी बढ़िया व्यवस्था का फल यह हुआ कि खर्च भी बहुत कम हुआ और जाने भी बहुत कम गर्थी।

डा. जेमीसन श्रीर उनके मित्र सोने की खानों के मालिक पकड़े गये। घड़ाधड़ उनपर मुकदमे जारी हो गये। कितनों ही को फाँसी की सजायें सुनायी गयीं। इनमें से श्रिधकाँश तो करोड़पित ही थे। मला इसमें बड़ी सरकार क्या कर सकती थी? वह तो दिन दहाड़े की डकेती थी। प्रेसीडेन्ट क्रूगर का महत्त्व एकदम बढ़ गया। मि० चेम्बरलेन ने बड़ा ही दीनता भरा एक तार भेजा श्रीर प्रेसीडेस्ट क्रूगर के द्याभाव को जाश्रत करते हुए उन बड़े श्रादमियों के लिए द्या की भीख माँगी। प्रेसीडेन्ट क्रूगर खपने खेल में निपुण थे। यह तो किसी को भी डर न था कि कोई भी शक्ति दिन्ण श्रिफीका में से इनकी राज्य-सत्ता छीन

सकती है। बेचारे हा. जेमीसन श्रीर उनके मित्र श्रवश्य सम्भते थे कि हमारा षड्यन्त्र बहुत श्रच्छी तरह से रचा गया है। पर प्रे. क्रूगर के लिए तो वह बच्चों का एक खेल-मात्र था। इसलिए उन्होंने चैम्बरलेन की विनतो को स्वीकार किया और किसी को फॉसी की सजा नहीं दी। यहीं नहीं बल्कि सबको चमा करके छोड़ दिया।

पर एक बार उलटा हुआ अन्न पेट में कब तक रह सकता है ? स्वय प्रे. क्रूगर भी तो जानते थे कि डा. जेमीसन का षड्यन्त्र एक भीषेण रोग का तुच्छ चिन्ह-मात्र है। यह श्रसंभव है कि जोहान्सवर्ग के करोड़पति श्रपनी बद्नामी को किसी तरह भी घो डालने का प्रयत्न भी न करेगे। फिर जिन सुधारों के लिए डा. जेमीसन का षड़यन्त्र रचा गया था, उनमें से तो एक त्रांश भी उन्हें नही मिला था। इसलिए यह भी असम्भव था कि करोड़पति चुपचाप बैठे रहे। उनकी माँगों के साथ द्चिणी अफ्रोका के हाई कमिश्नर-न्निटिश सल्तनत के मुख्य प्रतिनिधि लार्ड मिल्नर की पूर्ण सहानुभूति थी । ट्रान्सवाल के द्रोही—षड्यिन्त्रयों के प्रति बतायी गयी प्रे क्रूगर की उदारता की तारीफ करते हुए मि० चैम्बरलेन ने सुधारों की आवश्यकता की श्रोर उनका ध्यान श्राकृष्ट किया। सब कोई जानते थे कि सिवा लड़ाई के भगड़ा मिटना श्रसम्भव है। खानो के मालिको की माँगे भी ऐसी ही थी कि ट्रान्सवाल से बोच्चर सत्ता का प्राधान्य जाता रहे। दोनों पत्त जानते थे कि लड़ाई अनिवार्य है। इसलिए दोनों पद्म तैयारी कर रहे थे। तत्कालीन शब्द-युद्ध देखते ही बनता था। प्रे. क्रूगर ने ज्यादा हथियार वरौरा मँगाये कि फौरन् ब्रिटिश राजदूत अपनी सरकार को चेतावनी देता कि श्रं श्रेज सरकार को भी श्रात्मरचा के लिए दिच्छा श्रम्भीका में कुछ फौज भेजनी चाहिए। और ब्रिटिश फौज दिन्न अफीका में आयी कि प्रे. कूगर की ओर से उताहना जाता और खुद और भी युद्ध-सामग्री जुटाने में लग जाते। इस प्रकार एक पन्न दूसरे पन्न पर आरोप करते हुए दोनों तेजी के साथ युद्ध की तैयारी करते जा रहे थे।

जब प्रेसीडेन्ट क्रूगर अपनी और से पूरी तैयारी कर चुके, तब उन्होंने देखा कि अब बैठे रहना अपने आप शत्र की शरण जाने के बराबर है। ब्रिटिश सल्तनत के पास धन और पशुबल का अदूर मंडार है। वह प्रे. क्रूगर को समकाते-बुक्ताते न्याय के लिए प्रार्थना करते हुए धीरे-धीरे तैयारी करती हुई यो ही बहुत समय निकाल सकती है। फिर वह एक ओर संसार को मुलावे मे डालने के लिए यह कहती रहेगी कि जब प्रे. क्रूगर बिल्कुल माने ही नहीं तब लाचार होकर हमे युद्ध करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर इस तैयारी के साथ युद्ध करेगी कि प्रे. क्रूगर उसके सामने खड़े ही न रह सकें; उन्हे दीन बनकर ब्रिटिश सल्तनत की मॉर्गे कबूल करेनी ही पड़े। पर जिस राष्ट्र में १८ वर्ष की उम्र से लगा कर ६० वर्ष की उम्र तक के पुरुष युद्धकुशल हो, जिस राष्ट्र की स्त्रियाँ भी अगर चाहे तो लड़ सकती हों, जो राष्ट्र स्वतन्त्रता को एक धार्मिक सिद्धान्त समकता हो, वह एक चक्रवर्ती सम्राट् की शक्ति के सामने कभी दोन होकर सिर न मुकावेगा। बोअर लोग ऐसे ही बहादुर है।

श्रारेंज फी-स्टेट से प्रे. क्रूगर ने पहले ही से सलाह कर रक्खी थी। इन दोनो बोश्रर राज्यों की पद्धित एक ही थी। प्रे. क्रूगर यह जरा भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की माँग को वे पूरी तरह कबूल करते या कम से कम यहाँ तक भी सममौता कर लें कि जिससे खानों के मालिक संतुष्ट हो जायें। इसलिए दोनों राज्यों ने विचारा कि अब यदि लड़ाई अनिवार्य ही है तो जितनी देर अपनी ओर से होगी उतना ही अधिक समय ब्रिटिश सरकार को तैयारी के लिए मिलेगा। इसलिए प्रे, क्रूगर ने अपने अन्तिम विचार तथा आखिरी माँग लार्ड मिलनर को लिख भेजी और उसी के साथ साथ ट्रान्सवाल और फ्रोन्स्टेट को सरहद पर फौज को भी लाकर खड़ा कर दिया। इसका और कुछ परिणाम हो ही नहीं सकता था। मला ब्रिटिशों के जैसा चक्रवर्ती राज्य कभी धमिकयों के वश भी हुआ है शाखिरी चेतावनी की मियाद पूरी हुई। और बिजली को गित से बोअर फौज आगे बढ़ी। लेडी स्मिथ, किबरली, और मेकेकिंग पर भो घेरा डाल दिया। इस प्रकार १८६६ में यह महान् युद्ध शुरू हो गया। पाठक जानते ही हैं कि लड़ाई के कारणों अर्थात् ब्रिटिश माँगों मे—बोअर राज्यों में भारतीयों की स्थिति भी एक थी।

श्रव दिल्ला श्रफ्रीका के भारतीयों के सामने यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए ? बोश्रर लोगों में से तो सारा पुरुषवर्ग लड़ाई पर चल दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, किसानों ने अपने खेत छोड़ दिये, व्यापारियों ने श्रपने व्यापार को तिलांजिल दे दी, श्रीर नौकरों ने अपने स्तीफे पेश कर दिये। अंग्रं जों की श्रीर से इस परिणाम में तो नहीं, तथापि केप कालोनी, नेटाल श्रीर रोडेशिया से मुल्की-वर्ग में से बहुत बड़ो संख्या में लोग स्वयं-सेवक बने। बहुत से अंग्रं ज वकील श्रीर व्यापारी भी शामिल हुए। जिस श्रदालत में में वकालत करता था वहाँ श्रव बहुत-थोड़े वकील रह गये थे। बड़े-बड़े वकील तो तमाम लड़ाई के काम में भिड़ गये थे। भारतीयों पर जो श्रनेक दोषारोपण किये जाते थे, उनमे एक यह भी था कि ये लोग तो दिल्ला अफ्रीका

मे केवल धन इकट्ठा करने के लिए श्राते हैं। वे श्रंत्र जों के लिए केवल भार रूप है। श्रोर जिस तरह दीमक लकड़ी को कुतर कर बिल्कुल पोला कर डालती है, ठीक उसी तरह ये लोग हमारा कलेजा खाने के लिए श्राये हुए हैं। मुल्क के अपर यदि कोई संकट श्रावे—घर-बार लुट जाने का प्रसंग श्रावे तो ये हमारे किसी काम में श्रानेवाले नही। हमे न केवल शत्रुश्रों से श्राप्ती रच्चा करनी होगी बिल्क इनको बचाना भी होगा। इस श्रारोप पर हम तमाम भारतीयो ने विचार किया। श्रीर सबको यही मालूम हुश्रा कि उस श्रारोप को मिध्या सिद्ध कर दिखाने के लिए यही सबसे बिह्या श्रवसर है, पर साथ ही हमें नीचे लिखी बातो पर भी विचार करना पड़ा।

"हमे तो क्या अंग्रेज श्रीर क्या बोश्रर दोनो एक-सा देखते है। यह नहीं कि ट्रान्सवाल में तो दुःख है और नेटाल-केप में नहीं। श्रगर कोई फर्क़ है तो बहुत थोड़ा। फिर हम तो गुलाम के समान माने जाते हैं। हम जानते हैं कि यह मुट्ठीभर बोश्रर जाति श्रपने श्रास्तत्व के लिए लड़ रही है; फिर हम उसके विनाश में सहायक क्योंकर हो? फिर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय तो भी यह निश्चतरूप से नहीं कहा जा सकता कि बोश्ररों की ही हार होगी। श्रगर उनकी विजय हुई तो क्या वे हमसे बदला न लेंगे?"

हममे से एक बलवान् पत्त इस दलील को जोरो के साथ पेश कर रहा था। स्वयं में भी इस दलील को समम सकता था, श्रीर श्रावश्यक महत्त्व भी उसे जरूर देता था। तथापि मुम्ने वह बिल्कुल ठीक नहीं मालूम हुई। श्रातः मैंने इस दलील के रहस्य का उत्तर श्रापने दिल को श्रीर श्रापने लोगो को इस तरह दिया:—

"द्ज्ञिण अफ्रीका मे हमारी हस्ती केवल विटिश प्रजा की हैसियत से ही है। हरएक दरख्वास्त में जो हक माँगे हैं वे भी इसी हैसियत से माँगे गये हैं। ब्रिटिश प्रजा कहलाने मे अपना गौरव समभा है, कम से कम तो राख्याधिकारियों को यही दिखाया है कि हम यह मानते हैं। राज्याधिकारियों ने भी हमारे स्वत्वों की रत्ता इसलिए की है कि हम ब्रिटिश राज्य की प्रजा हैं। हम यहाँ जो भी कुछ कर सकं हैं, सब उसी हैसियत के बल पर । दिचाण अफ्रीका मे अंग्रेज हमें दुःख देते हैं, इसलिए हमे—हमारे मनुष्यत्व को भी—यह शोभा नही देता कि ऐसे प्रसंग पर जब कि उनके और हमारे घर-बार लुट जाने का खतरा है, हम तमाशबीन की तरह यह सब दूर से देखते रहें। यही नहीं, बल्कि अपने इस कार्य से हम अपना दुःख और भी बढ़ा लेंगे। जिस आरोप को हम असत्य मानते है, और जिसे असत्य सिद्ध कर दिखाने का मौका अनायास मिला है, ऐसी हालत मे उसे श्चपने हाथ से खो देन। मानो उसे स्वयं ही 'सच्चा साबित कर देना है। यदि हम पर अधिक मुसीबते आवे और अंग्रेज हमें दोष दें, तो इसमे आश्चर्य की बात नहीं। यह तो हमारा ही दोष कहा जायगा। उस हालत मे हमारा यह कहना मानो अपने श्रापको ठगना है कि अंग्रेज लोग जितने दोष हम पर लगाते हैं वे सब निमूल है। वे ध्यान देने के योग्य भी नही। यह सच है कि अंप्रेजी राज्य में हमारी हालत गुलामों की सी हो है पर हमारा अब तक का बर्ताव ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए गुलामी मिटाने का प्रयत्न करने की ऋोर ही रहा है। भारत के तमाम नेता भी ऐसा ही कर रहे है। हम भी वही कर रहे हैं। और यदि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रह कर हम स्वाधीनता और अपने उत्कर्ष की साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सुवर्ण संयोग है। इस समय लड़ाई में तन-मन-धन से हम सहायता करे। यह तो हम अधिकांश में कबूल कर सकते हैं कि न्याय बोअरों के पन्न में है। पर राज्य-तन्त्र के अन्दर हरएक प्रजाजन अपने व्यक्तिगत विचारों पर पूरी तरह अमल नहीं कर सकता। यह नहीं कि राज्याधिकारी जितने कार्य करते हैं वे सब योग्य ही होते है। तथापि जहाँ तक प्रजाजन किसी शासन-तन्त्र को कबूल करते हैं, वहाँ तक उनका यही स्पष्ट धमें है कि वे अपने आपको सामान्यतः उसके अनुकूल ही बना ले।

फिर यदि प्रजा का कोई हिस्सा राज्य के किसी भी काम को यदि धार्मिक दृष्टि से अनीतिमय माने तो उस समय उस कार्य मे विघ्न डालने या सहायता करने के पहले उसका पहला कर्तव्य यह होगा कि वह राज्य को उस अनीति से बचाने का पूरा प्रयत्न करे और यदि कर्तव्य करते हुए अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़े तो भी पीछे न हटे। पर हमने इसमे से कुछ भी नहीं किया। न हमारे सामने ऐसा कोई सवाल ही उपस्थित हुआ और न हममें से किसो ने यह कहा या माना कि फलाँ सार्वजनिक प्रवल और पर्याप्त कारण का विचार करते हुए हम लड़ाई में कोई भाग लेना नहीं चाहते । इसलिए प्रजाजन की हैसियत से तो हमारा यही धर्म है कि इस सनय लड़ाई के गुगा-दोषों का विचार छोड़ दें और लड़ाई छिड़ ही गयी है तो उसमें यथाशक्ति सहायता करे। इस समय यह कहकर स्वयं अपने साथ भी अन्याय करना है कि यदि बोअरो की विजय हुई--श्रौर यह मानने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं कि वे नहीं जीतेंगे—तो वे हमसे मनमाना वद्ला लोंगे या उस हालत में हमपर कढ़ाई से निकलकर भट्टी में गिरनेवाली कहावत चरितार्थ होगी। यह तो हमारी कायरता

की निशानी कही जायगी । इस बात का ख़याल तक करना हमारी वफादारी पर कलंक लगाना है। क्या कोई अंगरेज कभी च्या भर के लिए भी ऐसा विचार कर सकता है कि यदि अंगरेजों की हार हुई तो उसकी क्या हालत होगी? रणांगण मे खम ठोककर कूदनेवाला कोई भी मर्द ऐसी बेहूदा बाते नहीं किया करता। वे यह तो सरासर मनुष्यत्व के खिलाफ हैं।"

यह द्लील मैंने १८६६ में पेश की थी। श्रीर श्राज भी मुक्ते उसमें रहोबदल करने लायक कोई बात नहीं मालूम होती। श्रर्थात् ब्रिटिश राज्य-तंत्र पर उस समय मेरा जितना मोह था, अपनी खाधीनता की आशा का जो सुन्दर दृश्य मै उस समय इस राज्यतंत्र के अन्दर देखता था-वह मोह और वही आशा यदि श्राज भी कायम हो, तो मै श्रव्हारसः यही दलील द्विण श्रफीका में और ऐसे ही प्रसंगों पर यहाँ भी, अवश्य पेश करूँ। इस दुलील के विपन्न में बहुत-सी दलीलें मैने दन्तिण अफ्रीका में श्रीर उसके बाद विलायत में भी सुनी। तो भी श्रपने विचारों को बद्तने लायक कोई कारण मैं उनमें न देख सका। मैं जानता हूँ कि प्रस्तुत प्रसंग से मेरे आज के विचारों का कोई सम्बन्ध नही। पर उपयुक्ति भेद स्पष्ट करने के दो प्रधान कारण हैं। 'पहला तो यह कि मुक्ते यह मान लेने का कोई अधिकार नहीं कि इस पुस्तक को जल्दी-जल्दी से हाथ में उठालेने वाला पाठक 'धीरज श्रीर शान्ति के साथ इसे पढ़ेगा श्रीर ऐसे पाठक मेरी 'स्राजकल की प्रवृत्तियों से उपयुक्त विचारों का मेल मिलाना इस प्रकार के पाठकों के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरा कारण यह है कि उस विचार-श्रेणी के अन्दर भी सत्य का आग्रह है। हम जैसे है वैसे ही दिखाना यह धर्माचरण की आखिरी नहीं तो पहली सीढ़ी है। बगैर इस नीव के धम की भित्त खड़ी करना

## श्रसंभव है।

श्राइए, श्रव हम फिर इतिहास के सूत्र को श्रागे बढ़ावें है मेरी दलील को बहुत-से लोगों ने पसन्द किया। मैं पाठकों के दिल में यह भी भर देना नहीं चाहता कि वह केवल मेरी ही थी। मैंने इसे पेश किया उसके पहले भी लड़ाई में भाग लेने का विचार रखनेवाले बहुत से भारतीय थे ही। पर अब यह व्यावहारिक प्रश्न उपस्थित हुआ कि इन नक्कारो की आवाज में भारतीयों की तूती ही कौन सुनेगा ? इथियार तो हममें से किसी ने कभी हाथ में ही नहीं लिये थे। पर लड़ाई में बिन हथियार काम के लिए भी तो तालीम की आवश्यता होती है। हम तो एक साथ 'क्विकमार्च' करना भी नहीं जानते थे। फिर फौज के साथ लम्बी मंजिले तय करने, अपना-अपना सामान-असवाब डठाकर चलने की वो बात ही कौन कहे ? दूसरे, गोरे लोग तो हम सबको 'कुली' ही मानते थे। वे यदि हमारा अपमान करें, तिरस्कार की दृष्टि से देखे, तो यह सब हम कैसे बरदाश्त करेगे ? हम फौज में भरती होने के लिए आजा माँगेगे। पर उसे मंजूर कैसे करावेगे ? आखिर हम सब इसी नतीजे पर पहुँचे किं कुछ भी हो उसे मंजूर करवाने के लिए प्रयत्न तो जरूर दिल से करें। काम को करने लगे कि अपने आप नवीन रास्ते सूमते जावेंगे। अगर इच्छा होगी तो परमात्मा अवश्यमेव शक्ति भी देगा। यह चिता ही न करें कि हमें जो काम मिलेगा उसे हम कैसे करें ? दिल को मजबूत कर ले, सेवाधर्म स्वीकारने का निश्चय कर ले, तो मान-अपमान का विचार छोड़कर अपमान सह करके भी इम सेवा कर सकेंगे।

पर हमारी माँग को स्वीकृत कराने में बेहद मुश्किलो का सामना पड़ा। उसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है, पर उसे

लिखने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही कह देना चाहता हूँ कि हममें से मुख्य-मुख्य पुरुषों ने घायलों तथा पीड़ितो की शुश्रूषा-परिचर्या करने की शिचा प्रहण की। श्चपनी शारीरिक स्थिति के विषय में डाक्टरों से प्रमाणपत्र प्राप्त किये, और लड़ाई पर जाने के लिए की गयी माँग को सरकार ने मंजूर कर लिया। इस पत्र और उसके साथ की गयी प्रार्थना स्वीकार करने के आग्रह का बहुत अच्छा असर पड़ा। पत्र के उत्तर में सरकार ने ऋहसानमन्दी जाहिर की। पर उस समय उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इस बीच बोअरों का बल बढ़ता जा रहा था। बाढ़ की तरह वे बात की बात में सारे देश में फैलते जा रहे थे। यह भय होने लगा कि वे कहीं नेटाल की राजधानी तक चले न आवें। इताहतों की संख्या बहुत बढ़ गयी। हमारा प्रयत्न तो बराबर जारी था ही आखिर ऐम्ब्युलन्स कोर ( घायलों को उठा ले जाकर उनकी सेवा-शुश्रुषा करनेवाला दल ) के बतौर हम रख लिये गये। हमने तो यहाँतिक लिख भेजा कि दवाखानों में पाखाना साफ करने माडू-बुहार करने के लिए भी हम तैयार है। फिर इसमें कौन आश्चर्य की बात है यदि सरकार के हमें अम्ब्युलन्स कोर में काम करने के लिए रख लेने पर हमें श्रानन्द हो। हम तो चाहते थे कि कम-से-कम स्वतंत्र श्रीर गिरमिट-मुक्त भारतीयों को इस दल में लिया जाये पर हमने तो यह भी सूचना दी थी कि यदि गिरमिटियों को भी इसमें शामिल कर दिया जाय तो अच्छा होगा। पर परिस्थिति ऐसी थी कि इस समय सरकार को जितने आदमी मिलते उतने ही थोड़े थे । इसलिए तमाम कोठियों मे निमन्त्रण भेजे गये । फल यह हुआ कि भारतीयों को शोभा देने योग्य ११०० आद-मियों की विशाल दुकड़ी डर्बन से रवाना हुई। वह जब रवाना

व्हाइट को छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयत्न करनेवाले थे। श्रीर उन्हें यह भय था कि वहाँ इतने लोग श्राहत होगे कि स्थायी दल से वह काम नहीं सँभलेगा। लड़ाई ऐसे चेत्र में चल रही थी कि जहाँ पर युद्ध चेत्र श्रीर छावनी के बीच जाने-श्राने के लिए पक्के रास्ते भी नहीं थे। इसलिये श्राहतों को इका घोड़ा-गाड़ी वगैरा में भी नहीं ले जाया जा सकता था। छावनी श्रक्सर किसी न किसी रेलवे स्टेशन के नजदीक रक्खी जाती थी श्रीर यह साधारणतया युद्ध-चेत्र से सात-श्राठ मील श्रीर कभी-कभी तो २४ मील तक दूर रहती थी।

हमें काम तो शीघ ही मिल गया और सो भी हमारे अनुमान से श्रधिक कठिन। सात-सात श्राठ-श्राठ मील तक घायलो को उठाकर ले जाना तो कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। पर हमें तो पचीस-पचीस मील तक ऐसे सैनिकों श्रीर सेनाधिकारियों को उठाकर ले जाना पड़ता था जिनके घाव बहुत गहरे और भयङ्कर होते थे। रास्ते में उन्हें दवा भी देनी पड़ती थी। सुबह प बजे से कृच करके शाम के पांच बजे तक छावनी में पहुँच जाना पड़ता था। यह कोई आसान बात नहीं थी। एक ही दिन में घायल को पचीस मील तक उठाकर ले जाने का प्रसंग तो एक ही वार आया। फिर पहले-पहल सरकार की हार पर हार होती गयी। घायलों की संख्या बहुत बढ़ गयी। इसलिए यह बात तो श्रिधकारियों को भूल जानी पड़ी कि हमे युद्ध-त्रेत्र में न ले जाने का वचन दे चुके थे। पर यहाँ पर मुक्ते यह जरूर फह देना चाहिए कि जब ऐसा प्रसंग श्राया तब इम सबको बुलाकर कह दिया गया कि आपके साथ जो शर्ते की गयी हैं, उनमें लिखा है कि श्रापको ऐसी जगह नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर तोप श्रीर बंदूकों के गोले गिर रहे हों। इसलिए यदि आप अपने को ऐसे

खतरे में न डालना चाहते हों तो जनरल बूलर यह बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको वहाँ जाने के लिए मजबूर किया जाय। पर यदि आप इस समय ढर छोड़ कर वहाँ जाने के लिए तैयार हों, तो सरकार आपका बहुत अहसान मानेगी। हम तो खतरे का सामना करना ही चाहते थे। बाहर रहना तो हमे पहले ही से नापसन्द था। इसलिए इस प्रसङ्घ का सबने स्वागत किया। किसी को न तो गोली लगी और न अन्य किसी प्रकार की चोट पहुँची।

हमारे दल के बहुत से अनुभव आनन्ददायक और मनोरंजक हैं पर उन सबको लिखनें के लिए यहाँ पर स्थान कहाँ ? पर इतना अवश्य कह देना चाहिए कि हमारे दल को, जिसमे अनघड़ माने जाने वाले गिरमिटिये भी थे, अस्थाई गोरे दल तथा काली फौज के गोरे सिपाहियों के साथ रहने का प्रसंग कई बार आता था। तो भी हमें कभी यह नहीं मालूम हुन्ना कि गोरे हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, अथवा हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखते है। गोरो के ऋस्थायी द्ल में तो द्विण अफ्रीका के मिवासी गोरे ही थे। लड़ाई के पहले वे उस आन्दोलन में भाग लेते थे जो भारतीयों के खिलाफ चल रहा था। पर इस समय सो उन्होने यह देखकर अपने सारे विरोध भाव को भुला दिया कि इस आपतकाल में भारतीय अपने जातीय दुखां को अलग रखकर भी हमारी सहायता के लिए दौड़ पड़े हैं, मै पहले ही यह कह चुका हूँ कि जनरत बूलर ने अपनो विलायत को डाक में हमारे काम की तारीफ की थी। दल के उन ३७ नायको को लड़ाई के चाँद भी दिये गए।

, लेडी स्मिथ पर अधिकार करने के लिए जनरल बूलर ने जो आक्रमण किया था, वह पूरा होते ही—अर्थात् दो महीने के अन्दर ही हमारे तथा गोरो के दल को छुट्टी दे दी गयी। इसके बाद भी लड़ाई बहुत दिन तक चलती रही। हम तो चाहते थे कि हमे और भी मौका दिया जाय। इसलिए छुट्टी देते समय हमें यह कहा भी गया था कि अगर फिर ऐसी ही जबरदस्त चढ़ाई करने का मौका आवेगा तो सरकार आपका उपयोग अवस्य करेगी।

द्विण श्रफ्रीका के भारतीयों ने उस लड़ाई में जो सहायता की थी, वह यो देखा जाय तो बहुत भारी न थी। उसमें जान का खतरा तो जरा भी न था। तथापि शुद्ध संकल्प का श्रसर जरूर होता है। यदि वह ऐसे समय श्रमुश्त हो जब किसी ने उसकी श्रपेचा भी न की हो श्रीर न श्राशा, तब तो उसकी कीमत दूनों मानी जाती है। लड़ाई के समय भारतीयों के विषय में उसी सद्भावना का वायुमण्डल चारों श्रोर पाया जाता था।

यह अध्याय पूरा करने से पहले मुक्ते एक बात जहर कह देनी चाहिए क्योंकि वह जानने योग्य है। लेडी स्मिथ को घेरा डाला गया। वहाँ गिरे हुए अंग्रे जो के साथ साथ वही के रहने वाले कुछ रहे-सहे भारतीय भी थे वे जो व्यापारी गिरिमिटिये रेलवे में काम करने वाले अथवा गोरे गृहस्थों के यहाँ काम करने वाले नौकर वगैरा थे। उनमे परभूसिग (प्रभुसिह) नामक एक गिरिमिटिया भी था। घिरे हुए आदिमियों को ऊपर के अधिकारी कोई न कोई काम तो जरूर देते ही है। ऐसा ही एक बड़ा खतर-नाक और साथ ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम कुली कहे जानेवाले परभूसिंग को भी सौंपा गया। लेडी स्मिथ के नजदीक की एक टेकड़ी पर बोअरो की "पौम-पौम" नाम की एक तोप रक्खी हुई थी। उसके गोलो से बहुत-से मकान नष्ट हो चुके थे और

कितने ही मनुष्य तथा पशु मारे भी गये थे। तोप से गोला छूटने और उसके अपने लह्य पर पहुँचने में कम-से-कम एक दो मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं। पर घिरे हुए लोगों को इतने समय का उपयोग करने का मौका मिल जाय, तब तो वे इतनी सी देर में भी अपने छिपनें के लिए कहीं आड़ ढूँ ढकर अपनी जान बचा सकते हैं। परभूसिंग से यह कहा गया था कि वह एक पेड़ के नीचे बैठकर तोपवाली टेकरी पर नजर रक्खे। जब से तोपें दगने लगतीं, तबसे लेकर जब तक वे चला करतीं उसे वहाँ लेटना पड़ता था। उसे यह आज्ञा थी कि जहाँ गोला छूटने का भड़का देखा कि अपना घंटा बजा दे। बस इसे सुनते ही जिस तरह चूहे विल्ली को देखकर अपने अपने बिल में भाग जाते हैं ठीक उसी तरह बेचारे नगरवासी उस मारक गोले के आगमन की सूचना पाते ही दौड़कर अपने छिपने की जगह में छिप जाते और अपनी जान बचाते।

परभूसिंग की इस अमूल्य सेवा की प्रशंसा करते हुए लेडी स्मिथ के अधिकारी लिखते हैं कि उसने वह काम इतनी निष्ठा- पूर्वक किया कि वह एक बार भी घंटा बजाना नहीं भूला। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वयं परभूसिंग को तो हमेशा खतरे में ही रहना पड़ता था। यह बात केवल नेटाल में ही प्रकाशित नहीं की गयी बल्क ठेठ लार्ड कर्जन के कानो तक भी पहुँच गयी थी। उन्होंने परभूसिंग की इस बहादुरी के उपलच्य में उसे भेट करने के लिए एक काश्मीरी प्राउन भेजा और नेटाल सरकार को लिखा कि यह वस्तु बहुत बड़े समारोह के साथ परभूसिंग को भेट की जाय। जनता को इसका कारण बता दिया जाय। यह काम डर्बन के मेयर के जिम्मे किया गया था। डर्बन के टाउन हाल के कौन्सिल चेम्बर मे एक सार्वजनिक सभा

निमन्त्रित की गयी और उसमें परभूसिंग को वह वस्तु भेंट की गयी। यह दृष्टान्त हमें दो शिक्षायें देता है, एक तो यह कि किसी भी मनुष्य को हम तुष्ठ्य न सममें और दूसरा यह कि हरपोक से हरपोक आदमी भी अवसर प्राप्त होते ही वीर बन सकता है।

## ( 80 )

# युद्ध के बाद

क्य लड़ाई तो सन् १६०० मे पूरी हो गयी थी। इस बीच लेडी स्मिथ, किंबरली और मेफेगि आदि छुड़ा लिये गये थे। बोअरो ने संस्थानों का जितना भी मुल्क जीता वह फिर वापस ले लिया गया। अब तो केवल वानरयुद्ध (गोरीला वारफेअर) ही बच रहा था। ट्रान्सवाल और फ्रीस्टेट पर भी लार्ड किचनर ने अपना कब्जा कर लिया।

मैने सोचा कि अब दिल्ण अफ्रीका में मेरा काम समाप्त हो गया। एक महीने के बदले में छः बरस रह चुका। कार्य की रूपरेखा भी बँध गयी। तथापि बिना अपनी कौम की आज्ञा के कद्षि नहीं जा सकता था। मैने अपने साथियों पर भारत में सेवा करने का अपना हेतु प्रकट किया। स्वार्थ के बदले सेवा-धर्म का पाठ में दिल्ला अफ्रीका में पढ़ चुका था। बस, अब डसी की लगन लग गयी थी। मनसुखलाल नाजर दिल्ला-अफ्रीका में थे ही। खान भी वहीं थे। खास दिल्ला अफ्रीका से शिला प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गये हुए कितने ही नीजवान बैरिस्टर होकर वापिस भी लीट आए थे। अर्थात् इस समय मेरा स्वदेश लौट जाना किसी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता था। ये सब दलीलें पेश करने पर भी मुमे केवल इस शर्त पर वहाँ से छुट्टी मिली कि अफ्रोका में भारतीयों पर यदि कोई अकिएत आपित आ पड़े और मेरी वहाँ आव-श्यकता हो, तो मेरे भाई जिस समय चाहें मुमे वहाँ वापिस बुला सकते हैं और मुमे भी उसी समय लौट जाना चाहिए। यात्रा का और वहाँ रहने का खर्च मेरे लिए उन्हें इकट्ठा जुटा देना चाहिए। इस शर्त पर मैं वापस लौटा।

स्वर्गीय गोखले की सलाह से श्रीर उनकी छत्रछाया में सावजनिक काम करने की इच्छा से, साथ ही श्राजीविका भी प्राप्त करने की इच्छा से मैंने यह निश्चय किया कि मैं बम्बई में ही वैरिस्टरी करूँ। चेम्बर भी लिये। कुछ-कुछ वकालत चलने लगी। द्विण अफ्रीका से मेरा इतना घनिष्ट सम्बन्ध हो चुका था, कि सिर्फ द्विण अफ्रीका से लौटे हुए मविक्कल ही मुक्ते इतना दे सकते थे, जिससे मैं अपना खर्च भली भाँति चला सकूँ। पर मेरे भाग्य में एक जगह शान्ति के साथ बैठना नहीं। लिखा था। मुश्किल से मैं बम्बई में शान्ति के साथ बैठना नहीं महीने रहा हूँगा कि अफ्रीका से तार आया—"परिस्थिति गम्भीर है। मि० चैम्बरलेन शोध ही आ रहे. हैं। आपकी उपस्थित की आवश्यकता है।"

वन्त्रई के आफिस और घर को वटोरा और पहले ही स्टीमर से रवाना हुआ। सन् १६०२ का अन्त निकट था। १६०१ के अन्त में मै भारत लौटा था। १६०२ के मार्च- अप्रैल में वन्त्रई में मैंने अपना आफिस खोला था। केवल तार से मैं अधिक नहीं जान सकता था। मैंने यह अनुमान किया कि गड़वड़ी है कहीं ट्रान्सवाल में ही। पर इस खयाल से कि चार

छः महीने के अन्दर ही लौट आऊँगा, मैं बाल बचों को यहां छोड़ कर अकेला ही रवाना हो गया। डर्बन पहुँचते ही सारे समाचार स्तनकर मैं तो स्तब्ध-सा रह गया। हम सबका यही खयाल था कि लड़ाई के बाद समस्त दिच्या अफ्रोका में भारतीयों की स्थिति अच्छी हो जायेंगी ? ट्रान्सवाल और फी स्टेट में तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि लार्ड लैन्सडाऊन, लार्ड शेल्बर्न, वगैरा बड़े-बड़े श्रधिकारी कहा करते थे कि भारतीयों को दुईशा भी लड़ाई का एक कारण है। त्रिटोरिया का ब्रिटिश राजदृत भी मुक्तसे कई बार कह चुका था कि ट्रान्सवाल ब्रिटिश कालोनी हुआ नहीं कि भारतीयों के तमाम दुःख दूर हुए नहीं। गोरे लोग भी यही मानते थे कि राज्यसत्ता यदि बदल गयी, तो वहाँ के पुराने कानून भारतीयो पर कभी लागू नहीं किए जा सकते। इसका प्रत्यत्त प्रमाण यह था कि लड़ाई के पहले जमीन का नीलाम पुकारने वाले जो गोरे भारतीयों की बोली स्वीकार ही नहीं करते थे वे भी उसे अब स्वीकार करने लग गये थे। और इस पर कितने ही भारतीयों ने नीलाम में जमीने खरीदी भी। पर जब वे तहसील मे जमीन का दस्तावैज रजिस्टर कराने के लिए गये तो फौरन १८८४ का कानून अधिकारी ने उनके सामने खड़ा कर दिया श्रीर जमीन का रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया। दर्बन उतरते ही मैने यह सुना । अगुआओं ने मुम से कहा कि आपको ट्रान्सवाल जाना होगा। पहले तो मि० चैम्बरलेन यहीं आवेंगे। यहाँ की परिस्थित से भी उन्हे परिचित कर देना आवश्यक है । बस, यहाँ का काम समाप्त हुआ कि उनके ही पीछे पीछे आप ट्रान्सवाल भी चले जावें।

नेटाल में मि० चैन्बरलेन से एक डेप्यूटेशन (शिष्ट-मण्डल) मिला। उन्होंने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन लीं श्रीर यह वचन

दिया कि "मैं नेटाल के मन्त्रि-मन्डल से इस विषय में बातचीत करूँ गा।" स्वयं मैंने लड़ाई के पहले नेटाल में बने हुए कानून में किसी परिवर्तन की कोई आशा नहीं की थी। इन कानूनों का दर्शन तो पिछले अध्यायों में पाठक पढ़ ही चुके हैं।

पाठको को अवश्य याद होगा कि प्रत्येक भारतीय लड़ाई के पहले ट्रान्सवाल में जिस समय चाहता जा सकता था। पर श्रब मैने देखा कि बात दूसरी ही है। उस समय जो ट्रान्सवाल मे जाने-स्राने की रुकावट थी, वह तो गोरे और भारतीय सबके लिए एकसी थी। अबतक ट्रान्सवाल की हालत यह थी कि अगर बहुत से श्रादमी ट्रान्सवाल मे घुस जाते तो सबको पूरे श्रन्न-वरू भी वहाँ न मिलते, क्योंकि लड़ाई के कारण दूकाने बन्द थी। दूसरे, दूकानों मे जो माल था उसमे से अधिकांश माल बोअर सरकार ही समाप्त कर गयी थी। इसलिए मैने अपने दिल मे यह मोचा कि यदि यह रुकावट थोड़े ही दिनों के लिए हो, तो कोई विशेष चिन्ता की बात नही। पर गोरो और भारतीयो को ट्रान्सवाल मे जाने के लिए जो परवाना दिया जाता था उसकी रीति-नीति में कुछ भेद था। और इसी बात ने मुक्ते शंका और संशय मे डाल दिया। परवाना देने के आफिस द्विश अफ्रीका के भिन्न-भिन्न बन्दरों में खोले गये थे। गोरों को तो माँगते ही परवाना मिल सकता था पर भारतीयों के लिए ट्रान्सवाल में एक एशियाटिक विभाग खोल दिया गया था।

यह विभाग एक बिल्कुल नयी बात थी हिन्दुस्तानी इस विभाग के अधिकारी को अर्जी देते थे। इस प्रार्थना के स्वीकार होने पर डर्वन अथवा अन्य बन्द्रों से वह साधारण परवाना मिल सकता था। अगर मैं भी इसी प्रकार परवाने के लिए दरख्वारत देता, तब तो मि० चैम्बरलेन के ट्रान्सवाल छोड़ कर चले जाने के पहले मुक्ते परवाना मिलने की आशा नहीं करनी चाहिये थी। न ट्रान्सवाल के भारतवासी मेरे लिए ऐसा परवाना लेकर भेज सके थे। यह उनके शक्ति के बाहर, की बात थी। मेरे परवाने के लिए तो वे पूर्णत: मेरे हर्वन के परिचय के ऊपर निर्भर थे। परवाना देने वाले अधिकारी को मै नहीं जानता था। पर हर्वन के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को मै अवश्य जानता था। इसलिए मै उन्हें अपने साथ ले गया और उनके द्वारा उन्हे अपनी पहचान दे दी। ट्रान्सवाल में मै १८६३ मे एक साल तक रह चुका हूँ यह कहकर परवाना लेकर मै प्रिटोरिया पहुँचा।

यहाँ पर मैने एक बिल्कुल भिन्न वायुमण्डल देखा। मैने देखा कि एशियाटिक विभाग एक भयंकर विभाग है और वह केवल भारतीयों को द्वाने के लिए ही खोला गया है। उसके अधिकारी वे लोग थे, जो लड़ाई के समय भारत से फौज के साथ आये थे, और लड़ाई समाप्त होने पर द्विण अफ्रीका में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रह गये थे। उनमें से अधि-काँश रिश्वतखोर थे। विशेषतः दो पर तो इस अपराध के लिए सुकइमा भी दायर हो चुका था। पंचो ने तो उन्हें छोड़ दिया था ; पर चूँ कि उनके रिश्वत लेने के विषय में कोई सन्देह नही था इसलिए वे डिसिसिस कर दिये गये। पत्तपात की कोई हद ही नहीं थी। फिर जहाँ पर एक ऐसा विभाग बिलकुल नया नया ही खोला गया हो, श्रौर सो भी किसी जाति के स्वत्वों पर प्रहार करने के लिए, वहाँ तो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए और उसके साथ ही दूसरी जाति के हको को कुचलकर अपनी कुश-लता दिखाने के लिए मनुष्य नित्य नये-नये शस्त्र हुँ ढता है। ठीक यही हाल यहाँ भी हुए।

मैने देखा कि मुक्ते फिर से श्रीग ऐश करने होंगे। एशिया-

टिक विभाग को इस बार का जल्दी पता न लगा कि मैं ट्रांसवाल मे किस प्रकार प्रवेश पा सका। श्रीर न यह बात मुक्से पूछने की सहसा किसी को हिम्मत ही पड़ी। मै मानता हूँ कि उन्हें यह विश्वास जरूर होगा कि मै छिपकर तो हरगिज न श्राया हूँगा। श्राखिर इधर-उधर और लोगो से पूछताछ कर उन्होने यह पता लगा लिया कि मैं किस तरह परवाना प्राप्त कर सका। प्रिटोरिया का डेप्पूटेशन (शिष्ट-मण्डल ) भी मि. चैम्बरलैन से मिलने के लिए तैयार हो गया। उनके सामने पेश करने के लिए एक अर्जी भी लिख ली गयी। पर एशियादिक विभाग ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया जिससे मुफे चैम्बरलेन से किसी ने न मिलने दिया। हिन्दु-स्तानियों के अगुआओं ने सोचा कि इस हालत में स्वयं वे भी चैम्बरलेन से न मिले । मुक्ते यह विचार पसंद नही आया । मैने उन्हें कहा कि मेरे इस अपमान की कड़वी घूँटको मुक्ते और उन्हें भी पीजाना चाहिए। मैने यह भी कहा कि कौम की अर्जी तो है ही बस, वही मि. चैम्बरलेन को सुना दीजिए। एक भारतीय बैरिस्टर जॉर्ज गॉडफ्रे वही हाजिर थे। उन्हें मैने अर्जी पढ़ने के लिए तैयार किया। डेप्यूटेशन गया । मेरे विषय मे भी बात निकली। मि० चैम्बरलेन ने कहा कि "मि० गांधी से तो मै डबेन में एक बार मिल चुका था। इसलिए मैने यही उचित सममा कि यहाँ की स्थिति यहीं के लोगों के मुँह से सुनूँ श्रौर इसीलिए मैने उन्हें मिलन से इन्कार कर दिया"। मेरी दृष्टि से इसने आग में घी का काम किया। मि० चेम्बर् होन वही बोले जो एशियाटिक विभाग ने उन्हें पढ़ा रक्खा था। अंग्रेज जिस ढंग से भारत मे काम लेते हैं एशियाटिक विभाग ने ट्रान्सवाल में उसी ढंग को ऋष्तियार किया। गुजराती भाई यह तो ऋवश्य ही जानते होगे कि चम्पारन मे रहनेवाले श्रंग्रेज बम्बई के

निवासियों को परदेशी सममते हैं। इसी प्रकार एशियाटिक विभाग ने मि॰ चैम्बरलेन को यह पाठ पढ़ाया कि मैं डर्बन का 'निवासी--ट्रान्सवाल की बीती कैसे जान सकता हूँ ? उसे क्या पता कि मै ट्रा॰सवाल मे रह चुका हूँ। पर श्रगर मैं वहाँ न भी रहा होता तो भी ट्रान्सवाल की परिस्थिति से मै पूरी तरह परिचित था। पर सवाल तो केवल यही था कि ट्रान्सवाल की परि-स्थिति से सबसे अधिक परिचित कौन था ? इस बात का उत्तर भारतीयों ने मुभे ठेठ देश से बुलाकर दिया था । किन्तु शासको के लिए न्याय की दृष्टि कोई काम नहीं देती। मि० चैम्बरलेन इस समय स्थानीय ब्रिटिश मन्त्रियो की मुट्टी मे थे, श्रीर गोरों को सन्तुष्ट करने के लिए इतने आतुर थे कि हमे उनके हाथ न्याय मिलने की आशा लेश भर भी नहीं थी-अथवा बहुत थोड़ी थी, पर फिर भी हमने उनके पास डेप्यूटेशन इसिलए भेजा कि कही भूलकर भी या स्वाभिमान के कारण कही ऐसी कोई गफलत न हो जिससे न्याय प्राप्त करने के लिए 'एक भी उचित उपाय का त्रवलंबन करना रह जाय।

पर मेरे लिए तो इस बार १८४ की अपेक्षा भी अधिक विषम प्रसंग उपस्थित हो गया। एक तरफ से विचार करते हुए मुमे माल्म हुआ कि मि॰ चैम्बरलेन जहाज पर चढ़े नहीं कि में भारत वापिस लौटा नहीं। दूसरी हिट से विचार करते हुए मैंने अच्छी तरह से यह देख लिया कि यह जानते हुए भी कि कौम भयक्कर स्थित मे है, मैं भारत मे सेवा करने के अभिमान से अगर वापिस लौट जाऊँगा तो जिस सेवा धर्म की माँकी मैने खेखी थी उसे मैं अवश्य दूषित कर दूँगा। अंतमें इसी निर्ण्य पर पहुँचा जबतक आकाश में मंडराते हुए विपत्ति के बादल छिन्न-पिन्न नहीं हो जाते या हमारे हजार प्रयत्न करने पर भी वे और

भी अधिक संख्या में एकत्र होकर कौम पर नहीं दूट पड़ते और हम सब उसमें नहीं मर मिटते, तबतक मुक्ते ट्रान्सवाल में ही रहना चाहिए। भारतीय नेताओं से मैंने यही कहा। उनसे मैंने अपना यह निश्चय भी कह सुनाया कि १८६४ की तरह वकालक करके मैं अपना निर्वाह करूँगा। कौम तो यही चाहती थी।

कौरन मैने ट्रान्सवाल मे वकालत के लिए अर्जी पेश की | मुमे यह जरूर शक था कि शायद यहाँ भी वकील-मण्डल मेरी श्रजी का विरोध करेगा पर यह निर्मूल साबित हुआ। मुके सनद दी गयी और जोहान्सवर्ग में मैने अपना श्राफिस खोल दिया। ट्रान्सवाल भर में भारतीय सबसे अधिक सख्या में जोहान्सवर्ग में ही बसते थे। इसलिए मेरी आजीविका और समाज-सेवा इन दोनो दृष्टियो से जोहान्सवर्ग ही अनुकूल केन्द्र-था। दिन-पर-दिन एशियाटिक आफिस की गंदगी का अधिका-धिक कटु श्रनुभव में ले रहा था श्रीर वहाँ के तमाम मारतीय समाज का पूरा बल इस गन्दगी को दूर करने ही की श्रोर लगाया जा रहा था। अब १८५४ के कानून को रद करना तो दूर की बात हो गयी थी इस समय तो सबसे अधिक महत्व की बात यही थी कि एशियाटिक आफिस रूपी भयङ्कर बाढ़ से अपने को कैसे बचावें। लार्ड मिल्नर, लार्ड शेल्बर्न जो वहाँ आये थे, सर आर्थर लाली जो ट्रान्सवाल में लैफ्टिनेंट गवर्नर थे श्रीर बाद मदरास के गवर्नर भी हो गये थे, उनके पास श्रीर उनसे नीचे की श्रेगा के अधिकारियों के पास भी डेप्यूटेशन भेजे गये श्रीर वे लोग उनसे मिले । स्वयं मैं भी कई बार मिलता । कुछ-कुछ रिश्रायत भी मिलती । पर इस तरह हाथ पैर पटकने से क्या होना जाना था ? डाकू जिस प्रकार हमारी सारीः सम्पत्ति लूटकर ले जातें हैं और फिर हमारे गिड़ागेड़ाने पर और

केवल गिड़गिड़ाने के कारण ही थोड़ा-बहुत छोड़ जाते है श्रीर हमें उसमें सन्तोष मान लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही सन्तोष हमें कई बार मान लेना पड़ता था। इस आन्दोलन के कारण जिन अधिकारियों के बरखास्त होने के विषय में मैं ऊपर लिख -गया हूँ । उनपर मुकदमा भी चलाया गया भारतीयों के प्रवेश के विषय में जो भय या शंका मुमें उस समय हुई थी, वह भी सची साबित हुई। गोरों को परवाने लेने का अब कोई काम न रहा। पर भारतीयों के लिए तो वह कानून वैसे ही जारी रहा। ट्रान्स-वाल की भूतपूर्व सरकार ने इस विषय मे जितना सख्त कानून बनाया था, उतनी ही सखती के साथ उस पर अमल नहीं किया जाता था, पर इसका कारण न तो उसकी उदारता थी और न भलमनसाहत । उसका असली कारण तो अमली विभाग की ् लापरवाही थी। पर अगर वे अधिकारी भले होते तो पहली सरकार की अधीनता में उन्हें अपनी भलमनसाहत दिखाने का जितना श्रवकाश मिल सकता था, ब्रिटिश सरकार की श्रधीनता में कभी नहीं मिल सकता था। ब्रिटिश-तन्त्र पुराना है श्रातएव सृढ़ है, व्यवस्थित है, और उसके अधिकारियों को यन्त्र की तरह काम करना पड़ता है, क्यों कि उनपर एक के बाद एक चढ़ते और उतरते हुए अंकुश गहते हैं। इसलिए यदि शासन संगठन ब्रिटिश हो और उदार हो तो जनता को एक उदार पद्धति का श्राधिक से श्राधिक लाभ मिल सकता है। पर यदि वह जुल्मी या कंज्रस हो तो इस नियंत्रित सत्ता की अधीनता मे वह प्रजा पूरी तरह दब कर पिस जाती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति ट्रान्सवाल की पहली सरकार जैसी सत्ता की अधीनता मे होती है। उदार कानून के लाभ का मिलना न मिलना हर विभाग के अधिकारियो के ऊपर अवलम्बित है। इसलिए जब ट्रान्सवाल मे ब्रिटिश

सत्ता कायम हुई तब भारतीयों से सम्बन्ध रखने वाले जितने कानून थे उन सब पर दिन-ब-दिन श्रिधकाधिक सखती से श्रमल होने खगा। पहिले उनके लिए जो रास्ते थे वे श्रब बन्द कर दिये गये। हम यह तो पहिले ही देख चुके हैं कि एशियाटिक विभाग का उद्देश्य सख्त ही हो सकता है। इसलिए पुराने कानूनो को रह कराने के लिए क्या-क्या प्रयत्न करे यह सोचना तो दूर की बात हो गयी। बेचारे भारतीयों को सब से भारी चिन्ता तो इसी बात की हो गयो कि ऐसी कौन तरकीब भिड़ावें कि जिससे उन कानूनों का जरा सभ्यतापूर्वक पालन होने लगे।

श्रागे पीछे हमे एक सिद्धान्त की चर्चा श्रवश्य ही करनी होगी। यदि उसे यही कर ले तो इससे आगे की परिस्थिति और भारतीयो का दृष्टि-बिन्दु समभते मे सुविधा होगी। ज्योही ब्रिटिश-मर्एडा ट्रान्सवाल और फी-स्टेट में फहराने लगा, त्योही लार्ड मिल्तर ने एक कमिटो बनायी। उसका उद्देश्य था दोनो राज्यों के पुराने कानूनों को जाँच कर उनमें से कानून प्रजा को स्वाधीनता को हानिकर हों अथवा ब्रिटिश शासन-रहस्य के विपरीत हो उनको नोट कर लेना। स्पष्ट ही इसमें भारतीयों की स्वाधीनता पर आक्रमण करने वाले कानूनों का समावेश भी हो सकता था। पर यह कमिटी बनाते हुए लार्ड मिल्नर का उद्देश भारतीयों के दु: खों को दूर करना नहीं बलिक अप्रेजों के दु:खों को दूर करना था। उनका हेत् यह था कि जिन कानूनों से श्रंप्रेजो को अप्रत्यच्च रूप से भी हानि होती हो तो उनको जितनी शीघता से हो सके रद्द कर दे। किमटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी तैयार हो गयी। श्रौर ऐसे छोटे-बड़े बहुत-से कानून एक कलम. से प्रायः रद कर दिये जो अप्रेजों के विरोधी थे।

इस कमिटी ने वे कानून भी कलम से छाँट कर जो भारतीयों.

के खिलाफ थे, उन्हे श्रलग पुस्तक रूप में छपा लिया श्रीर एशियाटिक विभाग ने उनका उपयोग श्रथवा हमारी दृष्टि सेः कहें तो दुरुपयोग श्रासानी से करना शुरू भी कर दिया।

श्रव कानूनो में भारतीयों का निर्देश करने के बजाय यदि इस तरह उनकी रचना की जाती कि वे सबके लिए एकसा लागू किये जा सकें, सिर्फ उन पर अमल करना न करना अधिकारियों की पसंदगी पर ही छोड़ दिया जाय अथवा उनका अर्थ तो सबके लिए लागू हो पर कटाच भारतीयो पर अधिक हो, तो ऐसे कानूनों से भी उनके रचीयतात्रों की अभीष्ट सिद्धि हो सकती थी। श्रौर इतना होते हुए भी कहा जा सकता कानून सबके लिए एकसे है। इससे किसी का अपमान भी न होता। फिर श्रागे चलकर यदि विरोधी-भाव मन्द होता, तो बिना कानून में किसी प्रकार के रहोबदल किये केवल उसके उदार उपभोग से जिस किसी के खिलाफ वह बनाया गया हो वह बच जाता। जिस प्रकार दूसरी श्रेणी के कानूनो को मैने सार्वजनिक कहा उसी प्रकार पहिली श्रेणी के कानूनो को एक देशी, कौमी अथवा जातिगत कानून कह सकते हैं। द्विण अफ्रीका में उसे 'रंगभेदी' कानून कहा जाता है। क्यों कि उसमें रंग भेद की याद रखते हुए काले अथवा गेहुँए रंग की जातियो पर गोरां की अपेचा अधिक सख्ती बतायी गयी है। इसी का नाम 'कृतर-बार' ऋथवा रंगभेद या रंग-द्वेष है।

पहिले बने हुए कानून में से ही एक उहाहरण लीजिए।
पाठकों को याद होगा कि नेटाल में मताधिकार का जो पहला
कानून बनाया गया और बाद में रद हुआ, उसमें एक इस आशय
की धारा भी थी कि एशियाटिक मात्र को भविष्य में मताधिकार
न दिया जाय। अब यदि इस कानून को रद करना हो तो

लोकमत को यहाँ तक तैयार करना पड़े कि वहाँ के अधिकाश लोग एशियावासियों का द्वेष छोड़कर उनसे मित्र-भाव रखने लग जाये। जब वह अवसर आवे तभी नवीन कानून की रचना द्वारा वह रंग का कलंक दूर किया जा सके। यह हुआ एक देशी श्रथवा रंगभेदी कानून का दृष्टान्त । श्रब वह कानून रह होकर को द्सरा कानून बनाया गया उसमें भी तो वह नूल हेतु (रंग-भेद का ) लगभग समाविष्ट हो ही गया था। तथापि उसकी शब्द रचना इस प्रकार की गयी कि आपित्तजनक शब्द निकाल कर उसे सार्वजनिक बना दिया गया। उस कानून की धारा का भावार्थ इस तरह है-नेटाल में उस जाति को मताधिकार नहीं दिया जा सकता जिसको पार्लियामेटरी फ्रेचाइज—अर्थात् वह मताधिकार जो इंगलैंड को मुख्य जनसभा के लिए सभासद् चुनने वालों को होता है-न हो। अब इसमें न कही भारतीयों का नाम है और न एशियानिवासियों का । कानून के पंडित इस बात पर अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न राये देंगे कि भारत मे इंगलैंड के जैसा मताधिकार है या नहीं। पर उदाहरण के लिए हम जरा मान लेते है कि भारत में उस समय अर्थात् (८६४ मे मताधिकार न था या आज भी नहीं है, तथापि यदि मताधिकारियों के नाम दर्ज करनेवाला अधिकारी भारतीयों के नाम भी लिख ले तो कोई इम पर महमा यह आन्तेप नहीं कर सकता कि यह ''गैर कानूनी कार्रवाई" है। सामान्यतः हमेशा प्रजा के अनुकूल ही अनुमान किया जाता है। इमलिए यदि वहाँ की सरकार भारतीयों का विरोध न करना चाहे तो उपयुक्त कानून के होते हुए भी मता-धिकार पुस्तक में भारतीयां के नाम लिखे जा सकते हैं। इसलिए मानलीजिए कि यदि नेटाल में भारतीयों के प्रति जो विरोध हैं; वह श्रागे चलकर कभी मन्द हो गया, श्रथवा वहाँ का

सरकार ही भारतीयों का विरोध न करना चाहे तो कानून में बिना किसी परिवर्तन के भारतीयों के नाम मत-पुन्तक में लिखे जा सकते हैं। सार्वजनिक कानून में यही विशेषता है। इसी प्रकार अन्य भी कई उदाहरण उन कानूनों से लेकर दिखाये जा सकते हैं जिन्हें पाठक पूर्व अध्यायों में पढ़ गये हैं। इसलिए चतुर राजनीति तो वही मानी जाती है जो एक देशी कानून कम से कम बनावे और वह राजनीति सर्व-श्रेष्ठ है जो ऐसे कानून बिलकुल हो न बनावे। यदि एक बार कोई कानून बन जाता है, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है। लोकमत अधिक तैयार होता है तभी कोई कानून बदला जा सकता है। जिस अजातन्त्र को बार-बार अपने कानूनों को बदलना पड़ता है वह राष्ट्र सुज्यव-रिथत नहीं कहा जा सकता।

अब ट्रान्सवाल में बनाये गये एशियादिक कानून की भयं-करता का अनुमान हम अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे। वे तो सभी कानून एकदेशी थे। "एशिया-निवासियों को मत देने का अधिकार नहीं, सरकार की बतायी सीमा के बाहर वे जमीन नहीं खरीद सकते" जबतक ये कानून रह न हो जायं, तबतक वहाँ के अधिकारीगण भारतीयों की कोई सहायता नहीं कर सकते थे। वे सार्वजनिक न थे इसीलिए तो लार्ड मिलनर की कमिटी उन्हें छाँटकर अलग कर सकी। पर इसके विपरीत यदि वे सार्वजनिक होते तो अन्य कानूनों के साथ-साथ ऐसे कानून भी एशियानिवासियों के खिलाफ कोई प्रत्यच कटाच न थे, पर उनके प्रतिकूल उनका उपयोग जकर किया जा रहा था, रह हो जाते। अधिकारी लोग भी उस हालत में ऐसा न कह सकते थे कि "हम क्या कर सकते हैं, लाचार हैं। जबतक धारासभा इन कानूनों को रह नहीं कर डालती, तबतक तो उनपर हमे अमल करना ही होगा।"

श्रव तो ज्योही ऐशियाटिक श्राफिस के हाथ ये कानून लगे त्योही उसने उनपर पूरा अमल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, बल्कि यदि मंत्रि-मंडल सोचे कि कानून अमल करने लायक है, तो उसमे जो त्रुटियाँ हो या रह गयी हो उन्हें भी मंत्रि-मण्डल को दूर कर देना चाहिए। दलील तो सीधी-सादो मालूम होती है। यदि ये कानून खराब हो तो रद कर दिये जायँ, श्त्रीर यदि उचित हो तो इनमें जो दोष रह गये हो उनको दूर कर दिया जाय। मंत्रि-मण्डल ने तो उन कानूनो पर अमल करने की नीति धारण करली थी। भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध मे खड़ा रहकर अपनी जान खतरे मे डालकर भी काम किया था। यह तो श्रव तीन-चार साल की पुरानी बात हो गयी थी। इस बात को भी पुराना राजतन्त्र जाने कि भारतीयों के लिए ब्रिटिश राजदृत ने ट्रान्सवाल के साथ लड़ाई को थी। लड़ाई के कारणों में ट्रान्सवाल में भारतीयों की खराब स्थिति भी एक कारण था। इस बात को तो उन अधिकारियों ने कहा था जिन्हे न तो स्थानीय अनुभव था श्रौर न जिन्होंने दूर-दृष्टि से ही काम लिया था। स्थानीय अधिकारियों ने अपने निजी स्थानीय अनुभव से यह साफ-साफ बता दिया कि बोअर शक्य के समय भारतीयों के खिलाफ जो-जो कानून बनाये गये थे, वे न तो पूर्ण थे छौर न पद्धतियुक्त। वास्तव मे ब्रिटिश व्यापारी के लिए यह बड़ी हानिकर बात है कि हिन्दुस्तानी जी चाहे उधर से घुस जावें श्रीर उनके दिल में श्रावे वहाँ श्रपना मनमाना व्यापार करे। इन सब द्लीलो का श्रीर ऐसी ही श्रन्य दलीलों का गोरो श्रीर उनके प्रतिनिधियों पर बड़ा गहरा श्रसर पड़ा। वे सब यह चाहते थे कि कम-से-कम समय मे अधिक- से-श्रिषक जितना धन इकट्ठा कर सकें उतना कर लें। तब वे यह कैसे बरदारत कर सकते थे कि भारतीय भी इसमें श्रपना हिस्सा बँटा लें। साथ ही तत्वज्ञान का श्राडंबर भी शुरू हुआ। दिन्तण श्रफ्रीका के बुद्धिमान मनुष्यों को केवल व्यापारी दलील से कैसे संतोष हो सकता है ? श्रन्याय करने के लिए भी बुद्धि हमेशा ऐसी ही दलीलें ढूंढ़ती है, जो उसे युक्तियुक्त मालूम हों। यही दिन्तण श्रफ्रीका में भी हुआ। जनरल स्मट्स वगैरा ने जो दलीलें पेश कीं वे ये हैं:—

"द्चिए अफ्रीका पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधि है। भारत पूर्वी सभ्यता का केन्द्र है। इस जमाने के तत्वज्ञानी तो इस बात को कुबूल नहीं करते कि दोनों का भी मेल हो सकता है। श्रर्थात् न्यूनाधिक परिगाम में भी यदि इन दो भिन्न-भिन्न विरोधी सभ्यतात्रों की प्रतिनिधि जातियों का संगम हो तो उसका परिशाम सिवा विस्फोट अर्थात् लड़ाई के और कुछ हो ही नहीं सकता। पश्चिम सादगी का विरोध करता है। पूर्व की जातियाँ सादगी को ही प्रधानता देती हैं। फिर इन दोनों का मेल ही कैसे हो सकता है ? फिर यह देखने का काम राजपुरुषो का अर्थात व्यावहारिक श्राद्मियो का नहीं कि इन दो सभ्यताश्रों में कौन-सी श्रेष्ठ है ? पश्चिम की सभ्यता भली हो या बुरी-पश्चिमी जातियाँ तो उसे छोड़ना नहीं चाहशीं श्रीर उसे बचाने के लिए उन्होंने प्रयत्न भी किया है, ख़ून की नदियाँ बहाबी है। कई प्रकार के श्रान्य दु:ख भी सहे हैं। श्रर्थात श्रभी यह सँभव नहीं कि पश्चिम की जातियाँ दूसरे किसी मार्ग को प्रहण कर ले। इस दृष्टि से देखा जाय तो, न तो यहाँ गोरो और भारतीयों का सवाल है, न व्यापार द्वेष का, श्रीर न वर्ण-विद्वेष का ही । यहाँ तो केवल अपनी सभ्यता की रचा का, अर्थात् उच्चतम

ज्ञात्मरत्ता के अधिकार का उपभोग करने और उसके लिए अपना कर्तव्य पूर्ण करने ही का सवाल है। भारतीयों के जो दोष चताये जाते हैं, उसका उपयोग भाषणकर्ता जनता को उभाड़ने के लिए भले ही कर लिया करे पर राजनैतिक दृष्टि से विचार करने वाला तो यही मानता और कहता है कि भारतीयों के गुण ही द्विण श्रफ्रीका से दोषरूप माने जाते हैं। भारतीयों की सादगी, बहुन समय एकसी मेहनत करने की शक्ति, उनकी मितव्ययता, उनकी परलोक-परायणता और सहनशीलता आदि गुणों के कारण ही दिच्छा अफ्रोका में वे अप्रिय हो गये हैं। पश्चिम की जातियाँ साहसी, अधीर, साँसारिक आवश्यकताओ को बढ़ाने और उन्हें पूर्ण करने के प्रयत्न में निमग्न, खाने-पीने की शौकीन, शरीर को मेहनत से बचाने के लिए आतुर, और स्वर्चीली है। इसलिए उनको यह भय बना रहता है कि यदि पूर्वी सभ्यता के हजारो प्रतिनिधि द्तिए अफ्रीका में घुस आवे तो पश्चिम के लोगों को अवश्य ही पीछे हट जाना पड़ेगा। द्विए श्रफ्रीका में बसने वाली गोरी जातियाँ श्रात्महत्या करने के लिए तो कभी तैयार ही न होगी, श्रीर न इन जातियों के हिमायती इन्हें इस खतरे में पड़ने ही देंगे ?"

मुमे विश्वास है कि अच्छे-से-अच्छे और सुचरित्रवान गोरों ने जिस प्रकार इस दलील को पेश किया है, ठीक उसी तरह निष्पच्च बुद्धि से मैने भी उसे यहाँ लिख दिया है। मै ऊपर यह जरूर कह गया हूँ कि यह तत्त्वज्ञान का आडम्बर मात्र है, पर इस से मेरा यह मतलब हरगिज नहों कि यह बिलकुल निःसार है। व्यावहारिक दृष्टि आर्थात् तात्कालिक स्वार्थ दृष्टि से देखा जाय तो उसमें बहुत-कुछ सार है। पर तात्विक दृष्टि से अगर इसपर विचार करें तो वह अवश्य आडम्बर ही है। मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार तो कम-से-कम मुक्ते यही मालूम होता है कि तटस्थ मनुष्य की बुद्धि उनके निर्णय को कुबूल न करेगी। उपयुक्त दलील करने वालों ने अपनी सभ्यता को जितनी असहाय बताया है, कोई भी सुधारक अपनी सभ्यता को उतनी असहाय न बतावेगा। कम-से-कम मैं तो नहीं जानता कि किसी भी पूर्वी तत्त्वज्ञानी को ऐसा भय हो कि अगर कहीं पश्चिमी जातियाँ पूर्वी जातियोके संपर्क में स्वतन्त्रतापूर्वक आवें तो पूर्व की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता की बाढ़ में बालू की तरह बह सकती है। इस पूर्वी तत्त्वज्ञान का मुम्ते जो कुछ परिचय है, उसके बल पर मुम्ते तो यही मालूम होता है कि पूर्वी सभ्यता पश्चिम के स्वतंत्र संपर्क से न केवल निर्भय रहती है बल्कि उसका वह उलटा स्वागत भी करती है। इसके विपरीत उदाहरण अगर पूर्व दृष्टिगोचर भी हो रहे हों तो उनसे मेरे उपर्युक्त सिद्धान्त मे बाधा नही आ सकती। क्योंकि मुक्ते विश्वास है कि उस (सिद्धान्त) के समर्थन में अनेक उदाहरण पेश किए जा सकते हैं और यह जो कुछ भी हो, पश्चिम के तत्त्वज्ञानियों का तो यही दावा है कि पश्चिमी सभ्यता का मूलमंत्र यही है कि "पशुबल सर्वोपरि है।" और इसिलए इस सभ्यता के हिमायती पशुबल को कायम रखने के लिए अपने समय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। फिर इनका तो एक यह भी सिद्धान्त है कि जो जातियाँ अपनी आव-श्यकतात्रों को नही बढ़ावेंगी उनका आखिर नाश ही होगा। इन्ही सिद्धान्तों को लेक्र पश्चिमी जातियाँ दित्तिण अफ्रीका में बसी हैं और उनकी संख्या के परिमाण से देखा जाय तो श्रसंख्य हबशियों को उन्होने अपने अधीन कर रक्खा है। फिर यह कैसे हो सकता है कि वे दीन-हीन भारतीयों से डरें ? श्रीर सभ्यता की दृष्टि से उन्हें जरा भी भय नहीं है। इसका सबसे

बिड़िया सबूत तो यह है कि यदि भारतीय हमेशा के लिए मजदूर बनकर ही रहे होते तो उनके खिलाफ कोई आन्दोलन ही न हुआ होता।

श्रतः श्रब खास बात रह जाती है, व्यापार श्रीर वर्ण। हजारों गोरों ने लिखा है और कुबूल किया है कि भारतीयों का ज्यापार छोटे-छोटे अंग्रेज व्यापारियो के लिए हानिकर है, और गेहुँए रंग के लोगो के प्रति दुर्भाव तो अंप्रे जों की हड्डी-हड्डी में व्याप्त हो गया है। उत्तरी अमेरिका मे, जहाँ कि कानून में सबके लिए एकसे हक रखे गये हैं, बुकर टो वाशिगटन् जैसा ऊँची से ऊँची शिद्या पाया हुआ तथा अतिशय चरित्रवान् रईस पुरुष जिसने पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से अपना लिया है, प्रेसि-डेन्ट रूजवेल्ट के द्रबार में नहीं जा सका श्रीर न श्राज तक जा सकता है। वहाँ के हबशियों ने पश्चिमी सभ्यता के आगे सिर भुका दिया है, वे ईसाई भी हो गये है। पर उनको काली चमड़ी उनका एक महान् अपराध है, और उत्तर मे यदि दैनिक व्यवहार मे उनका तिरस्कार ही होता है तो द्विण अमेरिका में गोरे लोग उन्हें किसी अपराध के संदेह मात्र से जिन्दा जला देते हैं। दिच्या अफ्रोका में इस दंडनीति का एक खास नाम भी है, जो त्राजकल की श्रंप्रेजी भाषा मे एक प्रचलित शब्द हो रहा है। वह शब्द है "लिन्च लॉ" भ लिन्च लॉ" अर्थात् वह द्रह-नीति जिसकी रू से पहले द्राड सजा हो जाती है श्रीर फिर तहकीकात होती रहती है। लिन्च नामक पुरुष ने पहले इस प्रथा को शुरू किया था। इसीलिए इसका नाम "लिन्च लाँ" पड़ा।

इस विवेचन से पाठक भली-भाँति समभ गये होगे कि तत्त्वज्ञान के वहाने ऊपर जो दलीलें की गयी हैं उनमे कोई सार नहीं है। पाठक इस पर से यह न समभ बैठें कि जिन-जिन लोगों ने इस द्लील को पेश किया है वे उसमें विश्वास नहीं करते उनमें से बहुत-से लोग सचमुच द्लील में विश्वास करते हैं श्रोर वे उसे सारयुक्त श्रोर तात्त्विक भी मानते हैं। संभव है कि यदि हम भी ऐसी परिस्थित में हो तो शायद ऐमी हो दलोलें पेश करें। शायद इन्हीं कारणों से "बुद्धिः कर्मानुसारिणों" वालों कहावत निकलों होगी। यह श्रनुभव किसे नहीं कि जैसी हमारी श्रंतवृत्ति बनों हो वैसी हो दलोले हमें सूभती रहती हैं। श्रौर श्रगर वे दूसरे की समक्त में न श्रावे, उसे उनसे संतोष न हो तो हमें भी असंतोष श्राधिरता श्रीर श्राखर क्रोध श्रा जाता है।

मैने जान बूमकर इतनी गहराई से विचार किया है। मैं चाहता हूं कि पाठक भिन्न-भिन्न दृष्टियों को समम्म लें और आज तक जो ऐसा न करते आये हो वे उन्हें आदर की दृष्टि से देखने और समम्मने की आदतें डालें। सत्याग्रह का रहस्य जानने के लिए और विशेषतः उसको आजमाने के लिए ऐसी उदारता और सहन-शिक्त की बहुत आवश्यकता होती है। इसके सित्रा सत्याग्रह असंभव है। इस पुस्तक को लिखनेका हेतु महज पुस्तक 'लिखना नहीं है। मेरा हेतु यह भी नहीं कि जनता के सामने दिल्ला अफ्रोका के इतिहास का एक अध्याय रक्लूँ। मेरा हेतु तो यह कि जिस वस्तु के लिए मैं जिन्दा हूँ, जिन्दा रहना चाहता और जिसके लिये यह मानता हूँ कि मै मरने के लिए भी तैयार हूँ, वह कैसे उत्पन्न हुई, उसका सामुदायिक प्रयोग किस तरह किया गया यह सब जनता जाने, सममें और जहाँ तक पसंद करे अपनी शिक्त के अनुसार उस पर अमल करे।

श्रव हम फिर कथा-प्रसंग की तरफ भुके। हम यह देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ताधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि ट्रान्सवाल में नवीन भारतीयों को न श्राने दिया जाय, श्रीर वहाँ

के पुराने भारतीयों की स्थिति ऐसी दीन हीन करदी जाय कि या तो वे घवड़ाकर, लाचार होकर, ट्रान्सवाल छोड़कर भाग जायें। श्रीर श्रगर न भी जावे तो लगभग मजदूर जैसे बनकर ही रह सकें। दिस् ए अफ्रीका के कितने ही बड़े माने जाने वाले राज-नैतिक पुरुषो ने वई बार वहा है कि भारतीय इस देश में केवल कठियारे और पानी भरने वाले बनकर ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऊपर जिस एशियाटिक महकमे का जिक्र श्राया है, उसमे दूसरे अधिकारियों के साथ-साथ भारत में रहे हुए तथा विभक्त-इत्तरदायित्व ( डायर्की ) के आविष्कर्ता तथा प्रचारक की है सिंदत से नामवरी कमानेवाले मि० लायनल कर्टिस भी थे। वे एक घ्रच्छे खानदानी नौजवान है या कम-से-कम सन् १६०४-६ में तो जरूर ही नौजवान थे। लार्ड मिल्नर के विश्वास-पात्र थे। सब काम शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही करने का दावा रखते थे। पर उनसे भी बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो सकती थी। एक समयन श्रपनी एक ऐसीही भूलसे आपने जोहान्सवर्ग की म्युनिसिपैलिटी को १४,००० पौरह के घाटे में डाल दिया था। उन्होने यह ष्याविष्कार किया कि यदि नवीन भारतीयो को ट्रान्सवाल मे आने से रोकना है तो हरएक पुरान भारतीय को दर्ज करने की कोई ऐसी तनकीब निकाली जाय जिससे एक के बदले. द्सरा प्रवेश न पा सके श्रोर श्रगर श्रा भी जाये तो फौरन् पकडा जाये। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद जो परवाने निकाले गये थे उनमे भारतीयो के दस्तखत या चाँगूठे की निशानी जी जाती थी। बाद में किसी ने सूचित किया ठीक तो यह होगा कि हरएक भारतीय की तस्वीर ही खींच ली जाये। इसलिए द्रतस्तत, ऋँगूठे की निशानी श्रौर तस्वीरे भी लिखना शुरू हो गयी । इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता

भी न समभी गयी। नहीं तो नेताओं को फौरन् खबर न हो-जाती ? धीरे-धीरे इन नयी बातों के समाचार फैले। कौम की तरफ से सत्ताधिकारियों के पास पत्र गये । डेप्यूटेशन भी पहुँचे। श्रिधिकारियों की तो यही दलील थी कि हम इस बात को तो बरदाश्त नहीं कर सकते कि चाहे जो आदमी जिस तरह चाहे, यहाँ घुस आवे। इसलिए तमाम भारतीयों के पास यहाँ रहने के परवाने एक ही किस्म के होने चाहिएँ श्रीर उनमे इतनी बाते लिखी होनी चाहिएँ कि उसके आधार पर केवल उनका मालिक ही यहाँ आने पावे और कोई नही। मैंने सलाह दी कि ऐसा तो कोई कानून यहाँ है नही जिसके बल पर अंग्रेज ऐसे परवाने रखने के लिए बाध्य कर सकते हों तथापि अभी जबतक कि अंग्रे जो और बोअरो के बीच स्थायी सुलह नहीं हो जातो तब तक तो वे हमसे परवाने जहर माँग सकते हैं। भारत के "डिफेंस त्राफ इण्डिया" ऐक्ट-भारत रक्ता-विधान जैसा ही कानून<sup>-</sup> दिच्या अफ्रीका मे अस्थायी संधि रत्ता के लिए भी बनाया गया था श्रौर जिस प्रकार भारत में वह भारत-रच्चा-विधान बहुत-ह्य।दा समय तक प्रजा-पीड़न के लिए ही कायम रक्खा गया था, ठीक उसी प्रकार, श्रफ्रीका में भी उस संधि-रत्ता-विधान को महज भारतीयों को सताने के लिए ही अधिक समय तक कायम रक्खा था। गोरो पर तो उसका श्रमल होता ही न था। श्रब श्रगर यही निश्चित हुआ कि परवाने लेना ही चाहिए तो उनमे उस मनुष्य की पहचान के लिए भी तो कोई निशानी चाहिए न ? - इसलिए यह बराबर है कि जो दस्तखत न कर सकते हो उन्हें अपने अगूठे की निशानी लगानी चाहिए। पुलिस वालों ने एक यह आविष्कार किया है कि किसी भी दो आद्मियों के आंगूठों की रेखाये कभी एकसी नहीं होतीं। उनके स्वरूप और संख्याः

का उन लोगो ने वर्गीकरण भी किया है। इस शास्त्र को जानने वाला दो अंगूठों के छाप की तुलना करके एक ही दो मिनट के र्द्यंदर कह सकता है कि वे दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के हैं या एक ही के। तस्वीरें खीचने देने की कल्पना मुक्ते तो जरा भी पसंद नहीं थी। श्रौर मुसलमानो की दृष्टि से तो उसमें धार्मिक वाधा भी थो। आखिर हम इस निश्चय पर पहुँचे कि हरएक भारतीय अपने पुराने परवाने लौटाकर नवीन योजना के अनुसार वनाये परवाने ले ले और नवीन आनेवाले भारतीय नवीन परवाने ही ले। भारतीय इस बात के लिए कानून की दृष्टि से जरा भी बाध्य नहीं किए जा सकते थे। किन्तु उन्होंने अपनी -स्वेच्छापूर्वक यह करना इसलिए ठीक समभा कि उनके सिर पर कोई श्रीर श्राफत न खड़ी कर दो जाये। दूसरे, वे यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि वे कपटपुर्वक किसी को वहाँ बुलाना नहीं चाहते थे। श्रीर तीसरे रज्ञा-विधान का उपयोग नवीन स्रानेवाले भारतीयों को सताने के लिए न होने पावे। यह कहा जा सकता है कि लगभग तमाम भारतीयों ने वे परवाने ले लिए थे। वह कोई ऐसी वैसी बात न थी। जिस बात के लिए कानून मे कोई सजा न थी उसे यदि कौम ने एकता पूर्वक श्रीर शोघता से कर दिखाया तो इससे उसकी सचाई, व्यवहार कुशलता, दानापन, सममदारी और नम्रता ही प्रगट होती थी। अपने इस कार्य द्वारा उसने यह भी सिद्ध कर वताया कि ट्रान्सवाल के किसी कानून का किसी भी प्रकार उल्लंघन करना नहीं चाहती थी। भारतीयों का खयाल था कि जो जाति इतने विवेक के साथ श्राचरण करती है, उसको सरकार भो श्रवश्य प्यार से रक्खेगी, उसका आदर करेगी और उसे दूसरे हक भी देगी। इस महावि-वेक का वदला ट्रान्सवाल की ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार दिया यह हम श्रगले प्रकरण में देख सकेंगे।

## विवेक का बदला--खूनी कानून

प्रवानों में उपयुक्त रहोबदल हुआ तब तक सन १६०६ लग गया था । सन् १६०३ मे मैंने फिर ट्रान्सवाल में प्रवेश किया। इस वर्ष के करीब मध्य में मैने जोहान्सवर्ग में अवेश किया। इस वर्ष के करीब मध्य में मैने जोहान्सवर्ग में अपना आफिस खोला अर्थात् दो साल एशियाटिक आफिस के आक्रमणों से बचाव करते ही करते बीत गये। हम सब यही सोचते थे कि परवानों का मगड़ा तय होते ही सरकार पूरी तरह सन्तुष्ट हो जायेगी, और कौम को भी कुछ शान्ति प्राप्त होगी। पर इसके नसीब में शान्ति थी ही नहीं। मि० लायनल कर्टिस का परिचय में पिछले अध्याय में दे चुका हूं। उन्हें मालूम हुआ कि गोरो का हेतु केवल इतनी बात से सिद्ध नहीं होता, कि भारतीय सिर्फ नवीन परवाने ले लें। उनकी दृष्टि से यह बात काफी न थी कि ऐसे महान् कार्य परस्पर स्वेच्छापर्वक हो जायँ। इन कार्यों के पीछे कानून का बल भी अवश्य होना चाहिए। तभी वह शोभा दे सकता है, और उनके महत्वपूर्ण आंगों तथा सिद्धान्तो की रज्ञा हो सकती है। मि० कर्टिस का हेतु यह था कि भारतीयों को किसी कानून के द्वारा इस प्रकार जकड़ दिया

जाये कि जिसका असर सारे दिच्या अफ्रीका भर मे हो और दूसरे उपनिवेश भी उसका अनुकरण करें। जबतक भारतवासियों के लिए द्विण अफ्रीका की भूमि मे कहीं जरा भी जगह रहेगी तब तक ट्रान्सवाल सुरिचत नहीं कहा जा सकता। फिर उनकी दृष्टि से सरकार और भारतीयों के बीच इस प्रकार सुलह होने से तो उल्टी उनकी-कौम की मानो प्रतिष्ठा बढ़ गयी। मि० कर्टिस उनकी इस प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं, घटाना चाहते थे। उन्हें भारतीयो को सम्मति की आवश्यकता न थी । वे जो बाह्य नियन्त्रण द्वारा कौम को कँपा देना चाहते थे। इसलिए उन्होने एशियाटिक कानून का मसविदा तैयार किया और सरकार को यह सलाह दी कि जब तक इस मसविदे के अनुसार कानून बन कर स्वीकृत नहीं हो जाता तबतक बाहर से दब-छिपकर भारतीय श्राते ही रहेंगे श्रीर इस तरह श्राने वालो को बाहर निकालने के लिए कानून मे कोई व्यवस्था नहीं है। मि० कटिंस का मसविदा श्रीर उनकी सलाह भी सरकार को बहुत पसन्द हुई। उस मसविदे के अनुसार वहाँ की धारासभा में पेश करने के लिए एक बिल बनाकर इसे सरकारी गजर में प्रकाशित कर दिया गया।

इस बिल के विषय में मैं अधिक कहने के पह ले एक महत्वपूर्ण प्रसंग को, जो वहाँ घटित हुआ, कुछ शब्दों में कह देना अधिक आवश्यक है। चूँ कि मैं सत्याग्रह का प्रेरक हूँ, इसलिए यह नितान्त आवश्यक हैं कि पाठक मेरी स्थिति-परिस्थितियों को पूरी तरह समम लें। उपर्युक्त तरीकों से ट्रान्सवाल के भारतीयों को सताने के प्रयत्न हो रहे थे कि उसी समय इधर नेटाल में वहाँके हबशी-जुलुओं में बलवा हो गया। मुक्ते उस समय और अभीतक भी सन्देह हैं कि उस मगड़े को हम बलवा कह भी सकते हैं या नही ! तथापि नेटाल में उस घटना का परिचय इसी नाम से हमेशा दिया गया है। इस बार भी नेटाल में रहनेवाले बहुत से गोरे उस बलवे को शान्त करने के लिए सेवक बने । में नेटाल का ही निवासी माना जाता था। इसलिए मुक्ते मालूम हुआ कि मुक्ते भी उसमें नौकरी करना चाहिए। इसलिए कौम की आज्ञा लेकर सरकार के पास मैंने एक सन्देश भेजा कि वह मुक्ते घायलों की सेवा करने के लिए स्वयंसेवक दल बनाने की इजाजत दे। सरकार ने इसे मंजूर कर लिया। इसलिए द्रान्सवाल का मकान मैंने छोड़ा। बाल-बच्चों को मैंने नेटाल में खेत पर जहाँसे "इण्डियन ओपीनियन" नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, और जहाँपर मेरे सहायक लोग रहते थे भेज दिया। आफिस खुला ही रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि मुक्ते इसमें बहुत दिन नहीं लगेंगे।

ः २०-२४ त्रादमियों का एक छोटा-सा दल खड़ा करके में प्रोज के साथ शामिल हो गया। इस छोटे से दल में भी लगभग तमाम जाति के भारतीय थे। इस दल ने एक महीना भर सेवा की। हमें जो जो काम दिया गया डसे मैंने हमेशा परमात्मा का अनुप्रह माना। हमने यह देखा कि जो हबशो घायल होते उन्हें त्रार हम न उठा लेते तो यो ही बेचारे सड़ा करते। उन घायलों की शुश्रूषा करने में गोरे कभी सहायता न करते थे। जिस शख़-वैद्य के पास हमें काम करना पड़ता था वह स्वयं वड़ा द्यालु पुरुष था। घायलों को उठाकर दवाखाने में लाने पर उनकी शुश्रूषा करना हमारे चेत्र के बाहर की बात थी। पर हम तो यह निश्चय करके गये थे कि वे जिस किसी काम को कहे उसे हम अपने चेत्र के भीतर ही समभा। इसलिये उस भले डाक्टर ने हमें कहा "मुम्मे एक भी गोरा शुश्रूषा करने के लिए नहीं

मिलता। न मेरे पास ऐसा कोई अधिकार है कि जिसके द्वारा मैं उन्हें यह काम करने के लिए बाध्य कर सकूँ। इसलिए अगर आप यह परोपकर करें तो मैं आपका अहसानमंद होऊँगा। हमने इसका स्वागत किया। कितने ही हबिशयों के जलम पाँच-पाँच छ:-छ: दिन से दुरुस्त ही नहीं किये गये थे। इसलिए उनमें से दुर्गन्ध आ रही थी। उन्हें साफ करने का काम हमारे जिन्मे हुआ। और हमें यह बहुत पसंद भी आया। बेचारे हबशी हमारे साथ बात तो कर सकते ही न थे, किन्तु उनकी चेष्टाओ और आँखों से हम यह देख सकते थे कि उन्हें यह मालूम हो रहा था कि उनकी शुश्रूषा करने के लिए हमें परमात्मा ही ने तो न भेजा हो ? इस काम में कभी-कभी दिन में चालीस-चालीस मील भी हमें चलना पड़ता था।

एक महीने के अन्दर हमारा काम समाप्त हो गया। अधिकारियों को भी उससे संतोष हुआ। गवर्नर ने हमारा अहसान
मानते हुए हमें एक पत्र लिखा। इस दल में तीन गुजरातियों
को सार्जन्ट का अधिकार दिया गया था। गुजरातियों को उनके
नाम जान कर अवश्य हर्ष होगा। उनमें एक तो थे उमियांशंकर
शेलत, दूसरे सुरेन्द्रराय मढ़े और तीसरे हिशंकर जोशी। तीनों
कसे हुए बदन के थे और तीनों ने बड़ी सख्त मेहनत की थी।
अन्य भाइयों के नाम इस समय मुक्ते याद नही आते। पर इतना
जरूर याद है कि उनमें एक पठान भी था। मुक्ते यह भी याद
आ रहा है कि उसके जितना ही वजन उठाकर उसके साथ-साथकूच करते हुए हम सबको देखकर उसे बड़ा आअर्थ होता था।

इस दुकड़ी में काम करते हुंए मेरे दो विचार जो धीरे-धीरे पक्के हो रहे थे, परिपक्व होकर बाहर निकते। एक तो यह कि सेवा-धर्म को प्रधानपद देनेवाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना। श्रावश्यक है। श्रौर दूसरा यह कि जिसने सेवा-धर्म धारण किया है उसे हमेशा के लिए गरीबी का श्रत लेना चाहिए। वह कभी ऐसे व्यवसाय में न पड़े जिससे सेवा करने में उसे कभी संकोच मालूम होने का मौका श्रावे या जरा हिचाहिचाहट भी हो।

इस दुकड़ी में काम करते हुए भी मेरे पास ट्रान्सवाल फौरन लौट श्राने के लिये पत्र श्रीर तार बराबर श्रा रहे थे। इसलिए फिनिक्स में सबको मिलकर मैं फौरन् जोहान्सबर्ग पहुँचा। श्रौर वहाँ उपयुक्ति बिल पढ़ा। बिलवाला गजट मैं आफिस से घर पर ले गया था। घर के पास एक छोटी सी टेकड़ी थी। वहाँ अपने साथी को लेकर मैं "इण्डियन ऋोपीनियन" के लिए उस बिल का श्रनुवाद कर रहा था। जैसे-जैसे मैं उस बिल की धारायें पढ़ता जा रहा था; वैसे-वैसे मेरा बदन कॉॅंपता जाता था। मैं उसमें सिवा भारातयों के द्वेष के और कुछ भी न देख सका। मुक्ते उस समय यह मालूम हुआ कि अगर यह बिल पास हो जाय श्रीर भारतीय उसे कुबूल कर लें तो दित्तगा श्राफ्रीका से भारतीयों के पैर जड़मृत से उखड़ गये यही समभना चाहिए। मैं स्पष्ट. रूप से यह देख सका कि भारतीयों के लिए वह जीवन-मरण का प्रश्न था। मुम्ते यह भी भास होने लगा कि यदि अर्जियाँ देकर कौम को सफलता प्राप्त न हुई तो अब वह चुपचाप भी नहीं बैठ सकती। इस कानून के आगे सिर मुकाने की अपेना तो मरना भला है। पर मरे कैसे ? ऐसा कौन मार्ग है जिसके श्रवलम्बन से श्रथवा श्रवलम्बन का साहस करने से कौम के सामने केवल दो ही बाते रहें—जीत या मौत ? तीसरी बात ही न दिखे ? मेरी श्राँखों के सामने तो ऐसी भयंकर दीवार खड़ी हो गयी कि मुक्ते तो कोई रास्ता सूमता ही न था। जिस कागज ने मुम्ने इतना दहला दिया उसे पाठकों को तो अवश्य जान लेना

चाहिए। उसका सार नीचे लिखे श्रनुसार है।

"ट्रान्सवाल मे रहने का हक रखने की इच्छा वाले हरएक भारतीय पुरुष, स्त्री और आठ वर्ष या आठ वर्ष से अधिक उम्र वाले बालक या बालिका को एशियाई द्रक्तर में अपना नाम लिखाकर परवाना प्राप्त कर लेना चाहिये। ये परवाने लेते वक्त श्रपने पुराने परवाने अधिकारो को सौप दिये जाये। नाम लिखाने की अर्जी में अपना नाम, स्थान, जाति, उम्र वग्रैरा तिखे जायें। नाम लिखने वाले अधिकारी को चाहिये कि अर्जदार के शरीर पर की मुख्य निशानियों को नोट कर ले। अर्जन्तर की तमाम डंगलियो और दोनो अँगूठो की छाप ले ले। उन भारतीय स्त्री-पुरुषों का ट्रान्सवाल में रहते का हक रद्द समका जाय जो नियत समय के भीतर इस प्रकार अर्जी न करेगे। अर्जी न करना भी एक कानूनन अपराध माना जायगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जेल में भेज दिया जा सकता है या उसका जुर्माना हो सकता है और अगर अदालत चाहे तो उसे देश निकाले की सजा भी हो सकती है। बच्चों के लिए माता-पिता को अर्जी देनी चाहिए। निशानियाँ तथा डँगिलयो की छ।प देने के लिए बच्चो को ऋधिकारियों के पास पेश करने की जिस्सेदारी भी उनके माता-पिता के ऊपर ही रहेगी। यदि माता-पितात्रों ने इस जिम्मेदारी को अदा न किया हो तो बच्चो को चाहिए कि उनकी सोलह वर्ष की उम्र होते ही वे स्वयं उसे अदा न करे। और उस उपर्युक्त अपराध के लिए जिन-जिन सजाओं के पात्र वे माता-पिता सममे जावेंगे उन्ही सजात्रो के पात्र वे बच्चे भी सोलह वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर सममे जावेगे। ऋजदार को जो परवाने दिये जायें, उन्हे अर्जदार को चाहिए कि वह हर किसी पुलिस अधिकारी को जहाँ और जिस वक्त वह मांगे वही

श्रौर उसी वक्त हाजिर करदे। श्रगर वह ऐसा न कर सकेगा तो वह भी एक जुर्म सममा जायगा, श्रौर कोर्ट उसके लिए उसका या तो जुर्माना कर सकती है या उसे कैंद की सजा दे सकती है। यह परवाना राहगीर मुमाफिर से भी माँगा जा सकता है। 'परवाना ढुंढ़ने के लिए अधिकारी लोग भारतीयों के मकान में भी घुस संकते हैं। ट्रान्सवाल के बाहर से आनेवाले स्त्री-पुरुषों को चाहिए कि वे अपने परवाने नियुक्त अधिकारियों को जरूर बतादे जो उन्हे देखना चाहें। अगर भारतीय कही अदा-लत में किसी काम के लिए जावे या महसूली नाके पर व्यापार के लिए या बायसिकल रखने की इजाजत लेने के लिए जावें तो वहाँ भी उनसे परवाना माँगा जा सकता है। अर्थात् किसी भी सरकारी दफ्तर में उस दफ्तर से संबन्ध रखने वाले अपने काम के लिए अगर कोई भारतीय जाय तो उसकी बात सुनने के पहले वहाँ का ऋधिकारी उससे परवाना माँग सकता है। परवाना पेश करने से या उस विषय को कोई भी जानकारी अधिकारी के पूछने पर बताने से इन्कार करना भी एक अपराध माना गया है और इसके लिए भी कोर्ट उसे क़ैद को सजा दे सकती है या जुर्माना कर सकती है।'

मुक्ते जरा भी यह खयाल न था कि संसार के किसी भी हिस्से में स्वतन्त्र मनुष्यों के लिए इस प्रकार का कोई कानून हो सकता है। मै जानता हूँ कि नेटाल के गिरमिटिया भाइयों के विषय में परवाने के कानून बहुत सख्त हैं। पर वे तो बेचारे, स्वतन्त्र माने ही नहीं जाते। तथापि यह कहा जा सकता है कि इस कानून के मुकाबले में तो उनके कानून भी सौन्य हैं। उसे तोइने के ज्यपराध में मिलनेवाली सजाओं के मुकाबले में उनकी सजायें नो इस भी नहीं। लाखों का व्यापार करनेवाला व्यापारी इस १०

कानून के आधार पर ट्रान्सवाल से बाहर निकाल दिया जा सकता है। अर्थात् उसकी आर्थिक स्थिति का सत्यानाश हो सकता है। इस कानून के भंग से हालत यहाँ तक नाजुक हो जा सकती है। और अगर पाठक अधीर न हो तो वे यह भी पढ़ेगे कि इस अपराध के लिए भारतीयों को ऐसी सजायें हो भी चुकी हैं। गुनाह करनेवाली कौमों के लिए भारत में कितने ही सख्त कानून है। बस उनसे इस कानून की तुलना आसानी से की जा सकती है और उस तुलना में आप यह न कह सकेंगे कि यह कानून किसी प्रकार भी कम सख्त है।

दसो अँगुलियो की छाप लेंने की बात तो अफ्रीका में बिल्कुल नयी थी। एक बार इस विषय का साहित्य पढ़ने की इच्छा से किसी पुलिस अधिकारी की लिखी 'अँगुलियों की छाप' (फिगर इम्प्रेशन्स) नाम की पुस्तक मैने पढ़ी। उसमें मैने यह पढ़ा कि इस तरह कानून के अनुसार अँगुलियों की छाप केवल जुर्म करनेवालों से ही ली जाती है। इसलिए जबरदस्ती अँगुलियों की छाप लेने की बात मुक्ते बड़ी ही भयंकर मालूम हुई। स्त्रियों तथा सोलह वर्ष के भीतर के बच्चों के परवाने लेने की प्रथा भी कानून में पहले पहल ही दर्ज हुई थी।

दूसरे दिन कुछ गरयमान्य भारतीयों को इकट्ठा करके मैने उन्हें यह कानून श्रचर-श्रचर सममाया। उसका श्रमर उनपर भी वही हुआ जो मुमपर हुआ था। उनमें से एक तो श्रावेश में वोल उठे 'मेरी श्रीरत से श्रगर कोई परवाना मॉंगने के लिए श्रावेगा तो मैं उसे वही का वही खतम कर दूंगा, फिर मेरा जो कुछ होना होगा होता रहेगा।" मैने उन्हें शान्त किया श्रीर सबसे कहा "यह मामला बहुत गम्भीर है। श्रगर यह बिल पास हो जाय श्रीर हम उसे कुनूल कर लें तो सारे दिन्या श्रमीका

मे सब जगह उसका अनुकरण होगा। मुक्ते तो इस बिल का यही हेतु मालूम होता है कि यहाँ से हमारा अस्तिस्व ही मिटा दिया जाय। यह कानून कोई आखिरी सीढ़ी नही है। बल्कि हमें कष्ट देकर भगा देने की पहली सीढ़ी है। इसलिए हमारे सिर पर केवल ट्रान्सव।ल में बसनेवाले १०-१४ हजार भारतीयों की ही नहीं बल्कि द्विण् श्रफ्रीका भर के तमाम भारतीयों की जिम्मे-दारी है। श्रौर श्रगर हम इस बिल का रहस्य श्रच्छी तरह समभ लें, तब तो सारे भारतवर्ष की प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी भी हमारे सिर पर आती है, क्यों कि यह नहीं कहा जा सकता कि इस बिल से केवल हमारा ही अपमान होगा बल्क इसमें तो सारे भारतवर्ष का अपमान है। अपमान का मतलब ही है निर्दोष मनुष्य का मान-भंग। यह तो कोई नही कह सकता कि हम ऐस कानून के पात्र हैं। हम तो निर्देष हैं श्रीर राष्ट्र के एक भी निर्दोष अंग का अपमान सारे राष्ट्र का अपमान है। इसलिए इस कठिन प्रसंग पर अगर इस जल्दवाजी करेगे, अधीरता दिखावेंगे, कुद्ध हो जावेगे, तो हम उसके द्वारा इस हमले से अपनी रहा न कर सकेंगे। पर यदि शान्तिपूर्वक उसका . उपाय हूँ होंगे, वक्त पर उसका अबलंबन करेंगे, एकतापूर्वक रहेगे श्रीर अपमान का प्रतिकार करते हुए जो मुसीबतें आवें उनका स्वागत करेगे तो मुक्ते तो विश्वास है कि स्वयं परमात्मा भी हमारी सहायता करेगा।"

सभी बिल की गंभीरता समभ गये थे। सबने यह निश्चय किया कि एक विराट सभा बुलायी जाय और उसमें कितने ही प्रस्ताव पेश करके उन्हें स्वीकृत किया जाय। यहूदियों की एक नाट्यशाला किराये पर ली गयी। वही सभा भी बुलायी गयी।

अब पाठक समम सकेंगे कि इस अध्याय के शीर्षक में इस कानून को "खूनी कानून" क्यों लिखा है ? उस विशेषण का प्रयोग मैंने इस अध्याय के लिए नहीं किया । वह तो दिल्ला अफ्रीका में इस कानून के लिए प्रचलित हो गया था।

#### ( १२ )

## सत्याग्रह का जन्म

उस नाट्य-शाला में सभा हुई। ट्रान्सवाल के भिन्न भिन्न शहरों से प्रतिनिधि भी बुलाये गये। पर मुक्ते स्वीकार करना चाहिए कि जो प्रस्ताव मैंने बनाये थे उनका पूरा अर्थ स्वयं मैं ही न समक सका था। इसी प्रकार यह अंदाज भी न लगा सका था कि इनका दूरवर्ती परिणाम क्या होगा । सभा हुई। नाट्यशाला मे कहीं भी जगह नही खाली बची। सबके चेहरे मानों यही कह रहे थे कि कोई नयी बात आज हमें करनी है। ट्रान्सवाल त्रिटिश इिख्यन एसोसियेशन के अधिपति मि० अब्दुल गनी अध्यत्त-स्थान पर विराजे। आप ट्रान्सवाल के बहुत ही पुराने निवासियों में से एक थे। मुह्म्मद् कासम कमरुद्दीन नामक प्रसिद्ध दूकान के आप भागीदार थे और उसकी जोहान्सबर्ग वाली शाखा के व्यवस्थापक थे। सभा में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे उनमें महत्त्व का प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय यही था कि इस बिल का विरोध करने के लिए तमाम उपायों का अवलं-बन किया जाय पर यदि इतने पर भी वह पास हो ही जाय तो भारतीयों को उसके आगे अपना सिर न मुकाना चाहिए। और इस अवज्ञा के फलस्वरूप जो-जो दुःख सहना पड़े वे सब सहे।

यह प्रस्ताव मैंने सभा को पूरी तरह सममा दिया। सभा ने उसे शांतिपूर्वक सुन लिया। कार्रवाई तो तमाम हिन्दी और गुजराती में ही हो रही थी, अर्थात् यह तो संभव नहीं था कि कोई सममता न होगा। जो तामिल और तेलगू भाई हिन्दी नहीं समम सकते थे उन्हे उन्हीकी भाषा में सब बातें सममा दी गयी। नियमानुसार एक दरख्वास्त भी बनायी गयी। अनेक आद्रियों ने उसका समर्थन किया। वक्ताओं में एक सेठ हाजी हबीब भी थे। वह भी दिच्या अफ्रीका के बहुत पुराने और अनुभवी बाशिन्दे थे। उनका भाषण बड़ा जोशींला था। आवेश में आपने यह भी कह दिया कि "परमात्मा को साची करके इस प्रस्ताव को हमें स्वीकृत करना है। हम नामद्दे बनकर कभी इस कानून के वश नहीं हो सकते। इसलिए में तो अल्लाहपाक की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी इस कानून के वश नहीं होऊँगा। मैं इस मजलिस से भी यही सिफारिश करता हूँ कि वह भी अल्लाह को साची करके इसी प्रकार प्रतिज्ञा ले।"

इसके समर्थन मे और भी कई जोशीले भाषण हुए थे। पर जब सेठ हाजी हबीब बोलते-बोलते कसम खाने पर श्राये तब मैं एकदम सावधान हो गया। बस, उसी समय मुक्ते श्रपनी और कौम की जिम्मेदारी का पूरा-पूरा ख़याल हुआ। श्राजतक कौम ने कितने ही प्रस्ताव पास किये थे। श्रधिक विचार करने पर तथा नवीन श्रनुभव प्राप्त होने पर उसमें यथासमय परिवर्तन भी किया था। यह भी होता था कि ऐसे प्रस्तावों पर सब श्रमल नहीं करते थे। प्रस्ताव में परिवर्त्तन, श्रीर सहमत होनेवालों का भी पीछे से इन्कार करना श्रादि संसार में सार्वजनिक जीवन के स्वाभाविक श्रनुभव हैं। पर ऐसे प्रस्तावों के बीच कोई ईरवर का नाम नहीं लेता था। सात्विक दृष्टि से देखा जाय तो निश्चय और ईश्वर का नाम लेकर प्रतिज्ञा करने में कोई भेद न होना चाहिए। बुद्धिमान् मनुष्य जिस किसी बात का विचार-पूर्वक निश्चय कर लेता है उससे वह विचित्तित नहीं होता। उसके लिए वह ईश्वर को साची बनाकर की गयी प्रतिज्ञा के बराबर ही है। पर संसार सात्विक निर्ण्यों से नहीं चलता। ईश्वर को साची बनाकर की हुई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय में वह जमीन-श्चारमान का भेद मानता है। सामान्य निश्चय को बदलते हुए मनुष्य को लज्जा नहीं मालूम होती। पर प्रतिज्ञाबद्ध मनुष्य से श्चार श्चपनी प्रतिज्ञा का भंग हो जाता है तो वह स्वयं शरमाता है और समाज उसे फटकार देता है—पापी समम्प्रता है। यह बात इतनी गंभीर है कि वह कानून में भी समाविष्ट हो गयी है। क्यों कि यदि किसी बात की कसम खाकर श्चादमी उसका भंग करे तो वह एक श्चपाध माना गया है और कानून में उसके लिए सख्त सजा रक्खी गयी है।

इन विचारों का रखनेवाला प्रतिज्ञान्यों का अनुभवी, प्रति-ज्ञान्त्रों के मीठे फल चखनेवाला मैं भी उपर्युक्त प्रतिज्ञा की बात सुनकर स्तब्ध हो गया। एक च्राणभर के अंदर मैंने उसके तमाम पिराणामों को देख लिया। उस घबराइट से 'शक्ति का जन्म हुआ। और यद्यपि मैं वहाँपर न तो स्वयं प्रतिज्ञा करने गया था और न लोगों से प्रतिज्ञा करवाने के लिए गया था तथापि सेठ हाजी हबीब की बात मुक्ते बहुत ही पसंद आयी। पर साथ ही मुक्ते यह भी उचित मालूम हुआ कि जनता को उसके तमाम परिग्णामों से परिचित कर देना चाहिए, प्रतिज्ञा का अर्थ स्पष्ट रूप से उसे समक्तना चाहिए और इतने पर भी यदि वह प्रतिज्ञा करे तो उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए और अगर न करे तो मुक्ते समक्त लेना चाहिए कि लोग अभी अन्तिम कसौटी पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए मैंने अध्यक्त महाशय से इस बात की इजाजत माँगी कि वे मुमे सेठ हाजी हबीब के भाषण का रहस्य समभाने दे। मुमे आज्ञा मिल गयी। मै उठा। और उस समय मैंने जो कुछ कहा उसका सार मुमे जिस प्रकार याद है, मै नीचे दे रहा हूँ।

''में सभा को अभी यह बात समका देना चाहता हूं कि श्राजतक हमने जो प्रस्ताव जिस प्रकार स्वीकृत किये हैं उनमे, एनकी रीति मे श्रीर श्राज के प्रस्ताव श्रीर उनकी रीति मे जमीन-श्रारमान का फर्क है। यह प्रस्ताव बड़ा गंभीर है क्यों कि उसपर पूरा अमल करने पर ही दिच्या अफ्रीका मे हमारा अस्तित्व निर्भर है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की जो नवीन रीति हमारे इन भाई ने बतायी है वह जितनी नवीन है जतनी गम्भीर भी है। मै स्वयं प्रस्ताव को इस प्रकार स्वीकार करने के विचार से नहीं श्राया था इसका पूरा श्रेय तो सेठ हाजी हबीब को ही है, श्रार इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। उनको मै धन्यवाद देता हूँ। उनकी सूचना मुमे बड़ी ही अच्छी लगी। श्रीर श्रगर श्राप उनकी सूचना को स्वीकार कर लें तो ष्प्राप भी उनकी गम्भीर जिम्मेदारी के हिस्सेदार हो सकते हैं। पर श्रापको पहले यह समभ लेना चाहिए कि वह जिम्मेदारी क्या है श्रीर कौम के सलाहकार श्रीर सेवक की हैसियत से मरा यह धर्म है कि मैं आपको वह पूरी तरह सममा दूँ।

"हम मव एक ही सिरजनहार को मानते हैं। उसे मुसलमान भले ही खुदा कहकर पुकारें, हिन्दू भले ही ईश्वर कहकर उसका भजन करें पर वह है एक ही स्वरूप। उसको साची बनाकर— उसे हमारा मध्यस्थ बनाकर हम प्रतिज्ञा ले या कसम खावें यह कोई ऐसी-वेसी बात नहीं। ऐसी कसम खाकर यदि हम उससे

विचित्ति हो जायें तो कौम के, संसार के श्रीर परमात्मा के हम अपराधी होंगे। स्वयं में तो यह मानता हूँ कि यदि मनुष्य सावधानी से श्रौर निर्मल-बुद्धिपूर्वक कोई प्रतिज्ञा करके बाद्में उसे तोड़ दे तो बह अपनी मनुष्यता खो बैठता है और जिस तरह यह मालूम होते ही कि पारा चढ़ाया हुआ ताँ वे का सिक्का रुपया नहीं हैं, उसे कोई नहीं पूछता, इतना ही नहीं बल्कि उस खोटे सिक्के को रखनेवाला दण्डनीय माना जाता है, ठोक उसी तरह भूठी कसम खानेवाल। आदमी भी कौड़ी कीमत का हो जाता है, बल्कि लोक-परलोक मे दोनो जगह वह सजा का पात्र हो जाता है। सेठ हाजी हबीब आपको इतनी ही गम्भीर कसम खाने के लिए कह रहे हैं। इस सभा में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो बचा या ऋज्ञानी कहा जा सकता हो। ऋाप सब प्रौढ़ हैं, संसार देखे हुए है, अधिकांश तो प्रतिनिधि हैं। आपमे से कई भाइयों ने छोटे या बड़े परिमाण में जिम्मेदारियाँ भी उठायी हैं। अर्थात् इस सभा में से एक भी आदमी यह कहकर नहीं छूट सकता कि बगैर सममे-बूमे ही मैने प्रतिज्ञा ले ली थी।

"मै जानता हूँ कि प्रतिज्ञायें, त्रत वगैरा किसी असाधारण प्रसंग पर ही लिये जाते है और लिये भी जाने चाहिएँ। उठते बैठते प्रतिज्ञा लेनेवाला आदमी जरूर पछतावेगा। पर यदि हमारे सामाजिक जीवन में इस देश में प्रतिज्ञा लेने लायक किसी प्रसंग की मै कल्पना कर सकता हूँ तो वह अवश्य यही है। होशियारी इसी मे है कि ऐसे समय पर बहुत सोच-सममकर आगे कदम रक्खा जाय। पर भय और सावधानी की भी हद होती है। इस हद को हम पहुँच चुके हैं। सरकार सभ्यता की मर्यादा को लाँघ गयी है, हमारे चारो ओर उसने जब दावानल लगा दिया है तब फिर भी हम यदि न चेते और गफलत में पड़े रहे तो नालायकः

त्रीर नामर्द साबित होगे। इसिलए इसमे तिल-मात्र भी सन्देह नहीं कि यह अवसर शपथ लेने का है। पर यह बात तो हर एक आदमी को अपने आप सोचनी होगी कि उसे लेने की शिक उसमें है या नहीं। ऐसे प्रस्ताव बहुमत से नहीं पास किये जाते। जितने आदमी कसम खावेंगे उतने ही उसके द्वारा बाँधे जावेगे। ये कसमे महज दिखावें के लिए नहीं खायी जाती हैं। कोई इस बात का भी तिलमात्र विचार न करें कि इसका असर यहाँ की सरकार, बड़ी सरकार या भारत सरकार पर क्या पड़ेगा। हरएक आदमी केवल अपने हृद्य पर हाथ रखकर उसीको टटोले और यदि इतना करने पर उसकी अंतरात्मा आज्ञा दें कि मुक्त में कसम खाने की शक्ति है तभी कसम ले और वहीं सफल भी होगी।

सम्भव है कि कसम खानेवालों में से भी कितने ही पहली कसौटी पर ही कमजीर साबित हो। हमे जेल में जाना होगा, वहाँ अपमान सहन करना होगा, भूख प्यास, और धूप भी मेलना पड़ेगी, सख्त मजूरी करनी पड़ेगी; उद्दर्ध द्रोगात्रों के हाथ की मार भी खानी पड़े तो आश्चर्य नहीं। जुर्माना होगा और कुर्की में माल-ग्रसबाब भी बिक जा सकता है। श्रगर लड़नेवाले बहुत थोड़े रह जाये तो हमारे पास बहुत सा धन होते हुए भी हम कंगाल हो जावेगे। देश बाहर भी निकाल दिये जा सकते हैं। भूख और जेल के अन्य दुःखों को सहते हुए हममे से कितने ही बीमार होगे और कोई-कोई मर भी जायें तो हमे आश्चर्य न होना चाहिए। अर्थात् संचेप मे कहना चाहे तो आश्वर्य नहीं कि आप जितने दुःखों की कल्पना कर सकते हों वे सभी हमे सहना पड़े और सममदारी तो इसीमें है कि हरएक आदमी को -यहीं सोचकर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि यह सब अकेते मुभीकी सहना पड़ेगा। अगर कोई सुकसे यह पूछे कि इस लड़ाई का अन्त कब और क्या होगा तो मै कह सकता हूँ कि यदि सारी कौम इस परीचा मे से पूरी तरह उत्ती ए हो जाय तब तो शीघ ही इस लड़ाई का अन्त हो सकता है। पर अगर हममे से बहुत से -श्रादमी मुसीबत श्राने पर फिसल जायं तब तो वह बहुत दिन -तक चलेगी। पर फिर भी यह तो मै साहस और निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि-जबतक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेवाले -मुट्टी भर श्रादमी भी बने रहेंगे तबतक इस युद्ध का श्रन्त एक ही अकार से हो सकता है-अर्थात् हमारी जीत ही होगी।

"श्रब मैं श्रपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के विषय में एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। यद्यपि मै श्रापको प्रतिज्ञा लेने से श्रागे श्रानेवाली कठिनाइयाँ दिखा रहा हूँ तथापि साथ हो साथ मै

को काबू मे न रख सकूँगा। उसे मैं वहीं जान से मार डालूँगा।" प्रधान सचिव थोड़ी देर तक सेठ हाजी हबीब के मुँह की त्रोर ताकते रह गये। उन्होने कहा-"सरकार इस बात का विचार कर रही है कि यह कानून श्रीरतों को लगाया जाय या नहीं ? श्रीर यह तो मै श्रापको श्रभी विश्वास दिला सकता हूं कि श्रौरतो से सम्बन्ध रखनवाली तमाम धारायें वापिस ले ली जायेंगी। इस विषय मे आपके भावों को सरकार समभ सकती है, श्रौर उनकी क़द्र भी करना चाहती है। पर श्रान्य धारात्रों के विषय में तो मुक्ते दुःख के साथ यही कहना होगा कि सरकार दृढ़ है, श्रीर रहेगी। जनरत बोथा चाहते है कि आप फिर भी अच्छी तरह विचार करके उस कानून की मंजूर करे। गोरों के ऋस्तित्व के लिए सरकार उसे आवश्यक समभती है। कानून के मध्यवती उद्देश को स्वीकार करते हुए यदि श्राप उसकी बारी कियों के विषय में कुछ सूचनायें करना चाहें तो सरकार उस पर जरूर गौर करेगी। श्रौर इस शिष्ट-मंडल से तो मैं यही सिफारिश करूँगा कि आपका इसीमे भला है कि श्राप कानून को स्वीकार कर लें श्रीर बारीकियो के विषय में भले ही सूचनायें करे।" प्रधान सचिव के साथ जो दलीलें हुई वे सब मैं यहाँ नहीं लिखता क्योंकि वे सब पीछे दी जा चुकी हैं। दलीलें वही थी, केवल उन्हे पेश करते हुए भाषा बदल दी गयी थी। श्राखिर सचिव से यह कहते हुए कि हमें दु:ख है कि श्रापकी सिफारिश को इम लोग नहीं मान सकते,—हममें से कोई भी इस कानून को खीकार नहीं कर सकता तथापि सरकार के इस हेतु के लिए हम जरूर उसका ऋहसान मानते हैं कि वह स्त्रियों को इस कानून के बन्धन से मुक्त कर देना चाहती है, शिष्ट-मरडल ने विदा ली। श्रव यह कहना कठिन है कि स्त्रियो की

मुक्ति का कारण भारतीयों की हत्तचल है या स्वयं सरकार ने पुनः विचार करके मि० कर्टिस को शासनपद्धति को अस्वीकार करते हुए लौकिक व्यवहार को अधिक सम्मान दिया। सरकारी पक्त का यह दावा था कि कौम की हत्तचल के कारण नहीं बल्कि स्वयं सरकार ही स्वतन्त्रक्षप से इस निर्णय पर पहुँची थी। जो हो पर कौम ने तो 'काकतालीय न्याय' के अनुसार यही सममा कि यह उसके आन्दोलन का ही परिणाम था और स्वभावतः इससे आन्दोलन का रंग भी जमा।

हम में से कोई भी इस बात को नही जानते थे कि कौम के इस निश्चय अथवा आन्दोलन को किसी नाम से पुकारा जाय। उसन समय मैने इस आन्दोलन का नाम 'पैसिव रैजिस्टेन्स' रक्खा । मैं उस समय पैसिव रेजिस्टेन्स का महत्त्व भी न तो जानता था श्रीर न सममता ही था। मैं तो केवल यही जानता था कि एक नवीन वस्तु का जन्म हुआ है। पर जैसे-जैसे आन्दोलन बढ़ता गया वैसे-वैसे 'पैसिव रेजिस्टेस' नाम से घोटाला होने लगा श्रीर इस महान् युद्ध को एक श्रंप्रोजी नाम से पुकारना भी मुफे लजाजनक मालूम हुआ। दूसरे कौम को यह शब्द जल्दी याद होने लायक भी न था। इसलिए इस युद्ध के लिए सर्वोत्कृष्ट नाम दूँ दुनेवाले के लिए मैंने "इण्डियन ओपीनियन" में एक छोटे से इनाम की घोषणा की। उत्तर में कितने ही नाम श्राये। उस समय युद्ध के रहस्य की चर्चा "इिएडयन श्रोपीनियन" मे श्रच्छी तरह हो चुकी थी। इसलिए उम्मीदवारों के लिए उस शब्द की हूँ दने के लिए प्रमाण की कोई कमी न थी। मगनलाल गांधी ने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। उन्होंने 'सदाप्रह' नाम भेजा। इस शब्द को पसंद करने के लिए उन्होंने कारण बताते हुए लिखा था कि कौम का आन्दोलन एक भारी आप्रह

है। श्रीर यह श्राग्रह 'सद्' श्रर्थात् श्रुभ है। इसलिए उन्होंने इस नाम को इतना पसंद किया है। मैने उनकी दलील का सार बहुत थोड़े में दिया है। मुक्ते यह नाम पसन्द तो आया तथापि मै उसमे जिस वस्तु का समावेश करना चाहता था उसका समावेश उससे नहीं होता था। इसलिए मैने उसके 'दू' को 'त्' बनाकर उसमे 'य' जोड़ दिया श्रौर 'सत्याग्रह' नाम तैयार कर लिया। सत्य के अन्दर शान्ति को समाविष्ट मानकर किसी भी वस्तु के लिए आप्रह किया जाय तो उसमें से बल उत्पन्न होता है। इस 'लिए "आप्रह" के द्वारा उसमें बल का भी समावेश करके भारतीय त्रान्दोलन का नामाभिधान-'सत्यात्रह' त्रर्थात् सत्य श्रौर शान्ति से उत्पन्न होनेवाला बल-करके उसका प्रयोग शुरू कर दिया। तब से इस युद्ध को "पैसिव रेजिस्टेन्स" नाम से पुकारना बन्द कर दिया और यहाँ तक कि ऋँ प्रोजी लेखों में भी कई बार पैसिव रैजिस्टेन्स को छोड़कर सत्याप्रह अथवा उसी अर्थ के श्चन्य श्रॅंघ्रे जी शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। 'सत्यायह' के -नाम से पुकारी जानेवाली वस्तु का और सत्याग्रह का जन्म इस तरह हुआ। हमारे इतिहास को आगे बढ़ने के पहले पैसिव -रैजिस्टेन्स श्रीर सत्याग्रह के बीच का भेद जान लेना श्रधिक श्रावश्यक है। इसलिए श्रगले प्रकरण में हम वह भेद समभ लेंगे।

# 'सत्याग्रह' बनाम 'पैसिव रोजिस्टेन्स'

से-जैसे आन्दोलन आगे बढ़ता चला वेंसे-वेंसे अंप्रेज भी उसमें रस लेने लगे। मुम्ते यह कह देना चाहिए कि यद्यपि ट्रान्सवाल के अंप्रेजी अखबार अक्सर उस खूनी कानून के पत्त में ही लिखते और गोरों के विरोध का समर्थन करते थे, तथापि अगर कोई प्रख्यात भारतीय उनमें कोई लेख भेजते तो उसे वे खुशी से छापते थे। सरकार के पास भारतीयों की जो दरख्वास्ते जाती थी उन्हें भी वे या तो पूरी छापते थे या उनका सार दे देते थे। बड़ी-बड़ी सभायें होती थीं। उनमें कभी-कभी वे अपने रिपोर्टर भी भेजते थे। और 'जहाँ ऐसा न हो वहाँ यदि सभा की रिपोर्ट इम लिखकर भेज देते और वह छोटी होती—तो उसे भी छाप देते थे।

गोरो का यह विवेक भारतीयों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। आन्दोलन के बढ़ते ही कितने ही गोरो का भी मन उसने आकर्षित कर लिया। इस श्रेणी के ऐसे गोरे अगुआ जोहान्सवर्ग के एक लखपित मि० हास्किन थे। उनमें रंगद्वेष का तो पहले ही से अभाव था। पर आन्दोलन शुरू होने पर भारतीयों की, हलचल में उन्होंने अधिक दिलचस्पो दिखाई। जिमस्टन ११

नाम का जोहान्सवर्ग का एक उपनगर है। वहाँ के गोरे ने मेरा भाषण सुनने के लिए अपनी उत्सुकता प्रकट की । सभा की गयी। हास्कित अध्यक्त थे और मैने भाषण दिया । मि० हास्किन ने श्रान्दोलन श्रौर मेरा परिचय देते हुए कहा था:- "ट्रान्सवाल के भारतवासियों ने न्याय प्राप्ति के अन्य साधनो के निष्फल सिद्ध होने पर 'पैसिव रैजिस्टेन्स' को अखितयार किया है। उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। उनकी संख्या छोटी है। वे कमजोर है। उनके पास हथियार नहीं है। इसलिए उन्होंने पैसिव रेजिस्टेन्स को—जो कि कमजोरों का हथियार है, प्रहण् किया है।" मै यह सुनकर चौंक पड़ा। जो भाषण करने के लिए मैं गया था उसका स्वक्षप बिल्कुल पलट गया। वहाँ मिस्टर हास्किन की दलीलों का विरोध करते हुए मैने पैसिव रेजिस्टेन्स को 'सोलफोर्स' अर्थात 'त्रात्मवल' का नाम दिया। इस सभा में मैने यह देखा कि पैसिव रेजिस्टेन्स शब्द के प्रयोग से भयङ्कर गलतफहमी होने का अंदेशा है। उस सभा मे मैने जो दलीलें दी थीं उनमें उपयुक्त भेद समभने के लिए जो कुछ अधिक कहने की आवश्यकता है उसे भी जोड़कर उन दोनो शक्तियों के अतर्गत विरोध को समभाने का प्रयत्न करूंगा।

में यह तो नहीं जानता कि पैसिव रेजिस्टेन्स इन दो शब्दों का अंग्र जी भाषा में पहले पहल प्रयोग किसने और कब किया। पर अंग्र जी राष्ट्र में जब किसी छोटे समाज को कोई कानून पसंद न होता था तब वह उस कानून के खिलाफ बलवा करने के वदले उसका स्वीकार ही नहीं करता और इस कार्य के लिए उसे जो-जो सजायें होती उन्हें सह लेता था। अंग्रेजी में इसीको पैसिव रेजिस्टेन्स अर्थात् 'सौम्य प्रतिकार' कहा है। कुछ वर्ष पहले जब अंग्रेजी धारासभी ने शिन्हा कानून पास किया था उस

समय ड्रा॰ क्लिफ्फर्ड के नेतृत्व में इंग्लैंड के 'नान कन्फार्सिस्ट' नामक ईसाई पत्त ने पैसिव रेजिस्टेन्स को श्राख्तियार किया था। इंग्लैंड की श्रीरतों ने मताधिकार के लिए जो जबर्द्स्त श्रान्दोलन किया था उसे भी पैसिव रेजिस्टेन्स ही कहा जाता था। इन दो हलचलों को ध्यान में रखते हुए ही मि० हास्किन ने कहा था कि पैसिव रेजिस्टेन्स कमजोरो का अथवा उन लोगो का शस्त्र है जिन्हे मताधिकार न हो। डा॰ क्लिफ्फर्ड के पत्त को मताधिकार था पर उनकी संख्या सभा में इतनी कम थी कि वह उस कानून को रोकने में सफल न हुई। अर्थात् वह पत्त संख्या में कमजोर साबित हुआ। यह बात नहीं थी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पन्न शस्त्र-प्रहरा कदापि न करे । पर ऐसे कामी मे श्रगर वह शस्त्र प्रहण करता भी तो उस से कार्यसिद्धि नहीं हो सकती थी। सुव्यवस्थित राजतन्त्र मे इस प्रकार एकद्म बलवा करके हमेशा हक प्राप्त नहीं किये जा सकते। फिर डा॰ क्लिफ्फर्ड के पत्त के कितने ही ईसाई ऐसे थे जो सामान्य परिस्थित में शास्त्रों का उपयोग हो भी सकता होता तो उसका विरोध करते श्रीरतों के श्रान्दोलन में मताधिकार तो था ही नहीं । संख्या श्रीर शारीरिक दृष्टि से भी वे श्राखिर कमजोर थी। श्रर्थात् यह उदाहर् भी मि० हाकिन्स की दलील का समर्थन ही कर रहा था। श्रीरतों के श्रान्दोलन में शस्त्रो का त्याग नहीं किया गया था। उनमें से एक पत्त ने तो कितने ही मकान जला दिये थे-पुरुषों पर हमले तक किये थे। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने किसी का खन करने का भी निश्चय किया था या नहीं, पर उनका हेतु यह तो जरूर था कि मौका मिलने पर मारपीट करना और इस तरह कुछ न कुछ उपद्रव खड़े करते रहना । इसके विपरीत भारतीयों के आन्दोलन में हथियारों के लिए तो कहीं भी और

किसी भी परिस्थिति में स्थान न था। श्रौर जैसे-जैसे हम श्रागे बढ़ेंगे वैसे-वैसे पाठक भी देखेंगे कि बड़े बड़े दु:ख सत्याप्रहियों पर पड़े किन्तु उन्होंने कभी शरीर-बल का उपयोग नही किया, श्रीर वह भी ऐसे समय जब कि उसका सफलतापूर्वक उपयोग करने की उनमे शक्ति थी। दूसरे यद्यपि यह सत्य है कि भारतीयों को मताधिकार न था और वह कौम कमजोर भी थी, तथापि श्रान्दोलन की योजना के साथ इन दोनो बातो का कोई संबन्ध न था। इससे मेरे कहने का यह मतलब नही कि यदि भारतीयों को मताधिकार होता और उनके पास शस्त्रबल होता तो भी वे सत्यात्रह ही करते। मताधिकार होता तो प्रायः सत्यात्रह की कोई श्रावश्यकता ही न थी। केवल शस्त्रबल होता तो भी प्रतिपत्ती संभलकर चलता। अर्थात् यह भी समभा में आने लायक बात है कि शस्त्र-बल के होते हुए भी किसी समाज मे ऐसे प्रसंग श्रा सकते हैं जब मत्यायह से काम लेना पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य तो केवल यही है श्रीर मै निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि भारतीयों के आन्दोलन की योजना करते हुए मेरे दिल में यह सवाल खड़ा ही न हुआ था कि हम शस्त्रवल का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। सत्याप्रह केवल आत्मा का बल है। अतः जहाँ जितने अंश मे शरीरबल या शस्त्र का उपयोग होता हो या उसकी आवश्यकता प्रतीत होती हो वहाँ और उतने ही आंश मे ष्ठात्मवल का उपयोग कम होता है। मेरे मत मे तो वे दोनों विरोधी शक्तियाँ है। यह विचार उस आन्दोलन के जन्म के समय भी मेरे हृद्य में पूरी तरह पक्का हो गया था।

पर इस स्थान पर हमे यह निर्णय नहीं करना है कि ये विचार योग्य थे या श्रयोग्य। हमें तो यहाँ सिर्फ सत्याग्रह श्रीर पैसिव रेजिस्टेन्स के बीच का भेद मात्र जान लेना है। हम यह

भी देख चुके हैं कि मूलतः ही इन दो शक्तियो में भारी भेद है। इसलिए इस भेद को बग़ैर समके बूके ही अपनेको पैसिव रेजिम्टेन्स श्रीर सत्याबही बनानेवाले दोनों एक दूसरे को श्रापस में एक ही मानें तो दोनो के प्रति श्रन्याय होगा । हम स्वयं द्त्रिण श्रमीका में जब पैसिव रेजिस्टेन्स का शब्द का उपयोग करते थे तब ऐसे लोग तो बहुत थोड़े मिलते जो मताधिकार के लिए लड़ने वालो औरतों की बहादुरी और स्वार्थ-त्याग का हमपर श्रारोप करके हमें धन्यवाद देते, पर ऐसे बहुत थे जो हमें भी उन श्रीरतो के जैसे जान-माल की हानि करनेवाले सममते। श्रीर मि॰ हाकिन्स जैसे उदार श्रीर निरपृह मित्रो तक ने हमे कमजोर समभ लिया। विचारशक्ति का इतना भारी श्रसर होता है कि आदमी अपने को जैसे मानता है वैसा वह हो भी जाता है। हम तो कमजोर है, इसलिए दूसरे उपाय के अभाव में हम पैसिव रेजिस्टेन्स का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह अगर हम मानते रहे और दूसरो को भी समभते रहे तो हम कभी पैसिव रेजिस्टेन्स करके बलवान् नहीं हो सकते। बल्कि मौका मिलते ही हम इस कमजोरों के शस्त्र को छोड़ भी देगे। इसके विपरीत यदि हम सत्याप्रही बनकर और अपने को बलवान् मानकर उस शक्ति का उपयोग करे तो उसके दो उत्तम फल होंगे। बल के ही विचार को पुष्ट करते-करते हम अधिकाधिक बलवान् होते हैं। श्रीर जैसे-जेसे हमारा बल बढ़ेगा वैसे ही वैसे हमारे सत्याग्रह का तेज भी बढ़ेगा। उस शक्ति को छोड़ने का मौका तो हमें कभी श्रावेगा ही नहीं। दूसरे, पैसिव रेजिस्टेन्स में प्रेमभाव के लिए स्थान नहीं, इसके विपरीत सत्याग्रह में वैरभाव के लिए स्थान नही । इतना ही नहीं बल्कि वैरभाव अधर्म माना जायगा। पैसिव रेजिस्टेन्स में मौका मिलने पर शस्त्र का उपयोग किया जा

सकता है। सत्याप्रह में शस्त्रबल के लिए बढ़िया से बढ़िया श्रवसर प्राप्त हो तो भी वह केवल स्याज्य ही है। पैसिव रेजिस्टेन्स को कई बार सशस्त्र बलवे की पूर्व तैयारी कहा जाता है। सत्यामह का उपयोग कभी इस तरह नहीं किया जा सकता पैसिव रेजिम्टेन्स शस्त्रवल के साथ-साथ चल सकता है। सत्यामह तो शस्त्रवल का कट्टर विरोधी है, अतएव इसका उसका केभी मेल हो नही सकता और इसलिए साथ-साथ नही चल सकते। सत्यात्रह का उपयोग अपने त्रियजनों के साथ भी हो सकता है श्रीर होता है। पर पैसिव रेजिस्टेन्स का उनयोग सच पूछा जाय तो प्रियजनो के साथ हो ही नहीं सकता । अर्थात् उनके साथ पैसिव रेजिस्टेन्स तभी हो सकता है जब हम उन्हे बैरी समसे, पैसिव रेजिम्टेन्स मे प्रतिपत्ती को दुःख देने की, उसे सताने की कल्पना हमेशा मौजूद रहती है। श्रीर साथ ही यह करते हुए हमें जो कष्ट हो उन्हें सहने को तैयारी होती है। इसके विपरीत सत्यामह मे विरोधो को दु:ख पहुँचाने का खयाल तक न होना चाहिए। उसमें तो स्वयं कष्ट उठाकर, दुःख सइकर विरोधी को वश करने का खयाल ही रहता है।

, इस प्रकार इन दो शक्तियों के बीच जो भेद है वह मैने दिखा दिया। मेरे कहने का मतलब यह हिंगेज नहीं कि पैसिव रेजिस्टेन्स के गुण—अथवा दोष कि ए—में गिना चुका वे हर प्रकार के पैसिव रेजिस्टेन्स में अवश्य ही रहते हैं। पर पैसिव रेजिस्टेन्स के अनेक उदाहरणों में वे बताये जा सकते हैं। पाठकों को मुक्ते यहाँ पर यह भी कह देना चाहिए कि ईसाई लोग ईसा को पैसिव रेजिस्टेन्स का आदि नेता बताते हैं। पर वहाँ तो पैसिव रेजिस्टेन्स का अर्थ शुद्ध सत्याप्रह हो समक्तना चाहिए। इस अर्थ में ऐतिहासिक पैसिव रेजिस्टेन्स के वहुत से उदाहरण

नहीं मिलेगे। रूस के जिस दूखोबोर का उल्लेख टालस्टाय ने किया है वह जरूर इसी प्रकार के पैसिव रेजिस्टेन्स का अर्थात सत्याग्रह का उदाहरण है। ईसा के बाद हजारों ईसाइयों ने जुल्म को बरदाश्त किया उस समय पैसिव रेजिस्टेन्स शब्द का प्रयोग तो नहीं होता था पर उनके जैसे जितने निर्मल उदाहरण उपलब्ध हैं उन्हें तो मैं सत्याग्रह ही कहूँगा। पर अगर इन्हें भी पैसिव रेजिस्टेन्स के नमूने ही हम सममें तब तो पैसिव रेजिस्टेन्स और सत्याग्रह के बीच कोई मेद नहीं।

इस प्रकार का हेतु तो केवल यह बता देना है कि अंग्रेजी में साभान्यतः पैसिव रेजिस्टेन्स शब्द का प्रयोग जिस तरह होता है इससे सत्याग्रह की कल्पना विल्कुल भिन्न है।

जिस प्रकार पेंसिव रेजिस्टेन्स के लन्नण दिखाते, समय उस शक्ति का उपयोग करनेवाले किसो भी व्यक्ति के साथ अन्याय न होने पाने इस खयाल से मुफे उपयुक्त चेतावनी देनी पड़ी; ठीक उसी प्रकार सत्याप्रह के गुणों को गिनाते समय मुफे यह भी कह देना चाहिए कि मैं यह दावा नहीं करता कि, जितने व्यक्ति अपने को सत्याप्रही बताते हैं उन सबमें उपयुक्त सत्याप्रही के गुण अवश्य ही हैं। यह बात मेरे खयाल से बाहर नहीं है कि कितने ही सत्याप्रही सत्याप्रह के उपयुक्त गुणों से बिलकुल अपरिचित हैं। कितने ही यह मानते हैं कि सत्याप्रह कमजोर मनुख्यों का हथियार है। किउने ही मनुख्यों के मुँह से मैंने यह भी सुना है कि सत्याप्रह शस्त्रवल की पूर्व तैयारी है। पर मुफे फिर से यह कह देना चाहिए कि मैने यह नहीं बताया कि सत्याप्रहियों में कौन-कौन से गुण पाये जाते हैं बिक यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि सत्याप्रह की कल्पना में क्या-क्या है, और तदनुसार सत्याप्रहियों को कैसे होना चाहिए। संचेप में कहना चाहूँ तो हम श्रध्याय के लिख़ने का हेतु यह है कि ट्रान्सवाल के भारतवा-नियों ने जिस राक्ति का उपयोग किया उसका पाठकों को यथार्थ ज्ञान हो, दूनरे वह शक्ति पेंसिव रैज़िस्टेन्स के नाम से परिचित दूसरी शक्ति के नाथ न मिला दी जाय इमलिए इस शक्ति का श्रयंसुचक एक शब्द ढ़ंढना पड़ा ताकि यह मालूम हो जाय कि दसमें उस समय किन-किन वस्तुश्रों का समावेश किया गया था

## विलायत को डेप्यूटेशन

प्रयत्न करने थे वे सब किये जा चुके। धारासभा ने अरेतों से सम्बन्ध रखनेवाली धारा कानून से हटा दी। रोष कानून प्रायः वैसे ही पास कर दिया गया जैसा कि प्रकाशित हुआ था। इस समय तो कौम मे बहुत हिम्मत थी और उतना ही एका तथा मतैक्य भी था। इसलिए कोई निराश न हुआ। साथ ही यह निश्चय भी कायम रहा कि जितने वैध प्रयत्न हैं वे सब आजमा लिये जाये। इस समय ट्रान्सवाल क्राउन कालोनी था। क्राउन कालोनी से मतलब है सल्तनती संस्थान, जिसके कानून और व्यवहार के लिए सम्राट् सरकार उत्तरदायी है। मतलब यह कि जिन कानूनों को सल्तनती संस्थान की धारासभा पास करती है उनके लिए बादशाही सम्मति केवल आदर और व्यवहार के पालन के लिए ही नहीं ली जाती किन्तु अपने मन्त्री-मएडल की सलाह से बादशाह उन कानूनों के लिए जो ब्रिटिशतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ हो अपनी सम्मति देने से इन्कार कर सकता है। ऐसा कई बार हो भी चुका है। इसके विपरीत उत्तदायित्व-

पूर्ण शासन (रिस्पॉन्सिब्ल गवर्नमेएट) वाले संस्थानो की धारासभा जो-जो कानून पास करती है उनके लिए बादशाही सम्मति केवल विवेक दिखाने के लिए ही ली जाती है।

यह बताने का भार मेरे जिम्मे श्राया कि यदि डेप्यूटेशन इंग्लैंड भेजा जाय तो कौम को अपनी जिम्मेदारी और भी श्रिधिक श्रच्छी तरह समभ लेनी चाहिए। इसलिए मैने श्रपने मरहल के सामने तीन-चार सूचनाये पेश कीं। एक तो यह कि यद्यपि उस नाट्यशालावाली सभा मे प्रतिज्ञाये ले ली गयी थी तथापि एक बार श्रीर प्रधान-प्रधान भारतवासियों से व्यक्तिगत प्रतिज्ञायें ले ली जाये। जिससे जनता मे जरा भी कोई शंका उपस्थित हुई हो या कही कमजोरी ने घर किया हो तो फौरन मालूम होजाय। यह सूर्चना मैने एक तो इसलिए की थी कि यदि डेप्यूटे-शन सत्याप्रह के बल को लेकर जायगा तब तो निर्भय बनकर जावेगा श्रौर इंग्लैंड में भी कौम का निश्चय भारत के श्रौर श्रन्य संस्थानो के मन्त्रियों के सामने निर्भयतापूर्वक प्रकट कर दिया जाये। दूसरे, डेप्यूटेशन के खर्चे का प्रबन्ध पहुले ही से हो जाना उचित है। श्रीर तीसरे, डेप्यूटेशन में कम से कम श्रादमी जाये। कई बार यह देखा गया है कि लोग यह सममते है कि जितने श्रिधिक श्राद्मो जाये उतना ही श्रिधिक काम होता है। इसी बात को याद रखते हुए मैने यह सूचना की। दूसरे मैने इसके द्वारा यह बताना चाहा था कि डेप्यूटेशन मे जानेवाले केवल अपने सन्मान के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जावें। साथ ही खर्च भी बचाया जाय। यह व्यवहार दृष्टि भी याद रहे। मेरी तीनो सूचनायें मंजूर हो गयां। दस्तखत भी ले लिये गये। बहुत-से दस्तलत हुए। पर उनमें भी मैंने यह देखा कि सभा में प्रतिज्ञा लेनेवालों में से कितने ही ऐसे थे जो अपने दस्तखत देते हुए

सकुचाते थे। एक बार प्रतिज्ञा लेने पर यदि पचास बार भी वही करना पड़े तो इसमें तो कदापि संकोच न होना चाहिए । यह होते हुए भी यह किसे अनुभव नहीं है कि मनुष्य प्रतिज्ञायें करने पर भी ढोले पड़ जाते हैं। अथवा मुँह से की गयी प्रतिज्ञा को कागज पर लिखते हुए हिचकिचाते हैं। रुपये भी हमारे श्चन्दाज के मुत्राफिक इकट्टे हो गये। सबसे श्रधिक कठिनाई तो श्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में हुई। मेरा नाम तो था ही। पर मेरे साथ कौन-कौन जावें। इस विचार मे कमिटी को बहुत सा समय लग गया। कितनी ही रातें व्यर्थ नष्ट हुईं और समाजों में जो-जो बुराइयाँ देखी जाती हैं सबका पूरा-पूरा अनुभव हुआ कोई मुफ्ते अकेला ही जाने के लिए कहते थे। वे कहते कि इसमें सबको सन्तोष रहेगा। पर मैने इसके लिए साफ इन्कार कर दिया। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि हिन्दू-मूस-लमानों का सवाल द्विण अफ्रीका में नहीं था तथापि यह दावा तो कदापि नहीं किया जा सकता था कि दोनों कौमो के बीच जरा भी भेद न था श्रीर इस भेद ने कभी जहरीला स्वरूप धारण नहीं किया। इसका कारण कुछ छांश में वहाँ के विचित्र संयोग हो सकते हैं। पर इसका खास कारण तो यही था कि नेताओं ने एकनिष्ठा से निस्पृहतापूर्वक अपना काम करते हुए कौम को श्रागे बढ़ना था। मेरी सेलाह यह थी कि मेरे साथ-साथ एक मुसलमान गृहस्थ तो होना ही चाहिए। श्रीर दो से अधिक श्राद्मियों की श्रावश्यकता नही। पर हिन्दुश्रों की श्रोर से फौरन कहा गया कि मै तो सारी कौम का प्रतिनिधि माना जाता हूँ अर्थात् हिन्दुओं की ओर से तो एक और प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिय। कोई-कोई यह भी कहता है कि एक कोंक्सी मुसलमानों की त्रोर से, एक मेमनों की तरफ से, त्रौर हिन्दुत्रों

में से एक किसानों की श्रोर से, एक श्रनाविलों की तरफ से प्रतिनिधि भेजें जावें। इस प्रकार हरएक जाति श्रपना श्रपना दावा पेश कर रही थी, पर श्राखिर सभो समम गये श्रोर जनाब हाजी वजीर श्रली श्रोर में एक मत से चुने गये।

हाजी वजीर श्राधे मलायी कहे जा सकते हैं। उनके पिता भारतीय मुसलमान थे श्रौर माता मलायी थी। उनकी माद्री जबान को डच कह सकते है पर उन्होंने श्रॅंग्रेजी शिचा भी यहाँ तक प्राप्त कर ली थी कि वे ऋँग्रेजी और डव दोनो अच्छी तरह बोल सकते थे। ऋँग्रेजी मे भाषण करते वक्त उन्हें कहीं भी ठहरना नही पड़ता था। अखबारों मे पत्र वगैरा लिखने की श्रादत भी उन्होने कर ली थी। ट्रान्सवाल ब्रिटिश एसोसियेशन के वे मेम्बर थे। श्रीर बहुत दिन से सार्वजनिक हलचलो मे भाग लेते त्राये थे। हिन्दुस्तानी भी अच्छी तरह बोल सकते थे। एक मलायी महिला के साथ उनका विवाह हुआ था और उससे उनकी प्रजा का बड़ा विस्तार था। विलायत पहुँचते ही हम अपने काम मे लगे। मन्त्री को जो ऋजी देनी थी वह तो हमने स्टीमर में ही निख डाली थी। उसे अब छपा ली। लार्ड ऐलिगन सस्थात्रों के मन्त्री थे। इस हिन्द के दादा से मिले। उनके द्वारा त्रिटिश कमेटी से मिले। उन्हे हमने अपना सारा बयान सुनाया और कहा कि हम तो सब पद्मों को अपने साथ लेकर काम करना चाहते है। यही सलाह दादाभाई की भो थी और किमटी को यही ठीक मालूम हुआ । इसी प्रकार हम मैचेरजी भावनगरी से मिले। उन्होंने भो खूब सहायता की। इनकी तथा दादाभाई की यह सलाह थी कि लार्ड एल्गिन को मिलने के लिए डेप्यूटेशन जावे उस वक्त उनमें कोई तटस्थ तथा विख्यात ऐंग्लो इिएडयन भी शामिल हो जाय तो बड़ा अच्छा हो। सर मैंचेरजी ने ही नाम भी सुमाये। उनमें सर लेपल अीफीन का भी नाम था। पाठकों को याद होगा कि इस समय सर विल्सन हरटर जीवित न थे। अगर वे होते तो दक्षिण अफीका के भारतीयों की स्थिति का जो प्रगाढ़ ज्ञान उन्हें था उसके कारण वे ही हमारे अगुआ होते, अथवा वे ही उमरावों में से किसी महान् नेता की हमारे लिए ढूंढ निकालते।

हम सर लेपल योफीन से मिले। उनकी राजनीति तो भारत की सार्वजनिक हलचलो की विरोधी ही थी । तथापि इस मसले के साथ उनको बड़ी दिलचस्पी हुई और केवल शिष्टाचार के लिए नहीं बरिक न्यायदृष्टि से ही उन्होंने अगुत्रा होना कुबूल किया। सब कागज पढ़े और इस प्रश्न से पूरा परिचय कर लिया। हम अन्य ऐग्लो इष्डियनो से भी मिले, पार्लभेंट के अनेक सभ्यों से मिले और उन तमाम लोगों से मिले जिनका कुछ भी वहाँ प्रभाव था और जिन्हे हम मिल सकते थे। लार्ड एितन के पाम डेप्यूटेशन गया। उन्होंने सभी बाते ध्यानपूर्वक सुन ली। अपनी हमद्दी जाहिर की और साथ ही यह वचन भी दिया कि मुफ्तसे जो कुछ बन पड़ेगा मै अवश्य करूँगा । वही डेप्यूटेशन लार्ड मार्ले से भी मिला; उन्होने भी अपनी सहानुभूति प्रकट को। उनके उद्गारों का सार मैं पीछे दे चुका हूँ। सर विलियम वेडरबर्न के प्रयत्नों के फलस्वरूप पालमेंट के उन सभ्यों की जोकि भारत के शासन से सम्बन्ध रखते थे एक सभा भी उसी भवन के एक दीवानखाने में की गयी। उसमें भी हमने अपना मामला यथाशक्ति पेश किया। उम समय आयरिश पन के मुखिया मिस्टर रेडमंड थे। इसलिए हम उनसे खास तौर सं मिलने के लिए गये थे। संचेप में पार्लमेंट के भी तमाम पच के सभ्यों में से जिन-जिन से हम मिल सकते थे उनसे मिले।

इंग्लैंड में हमें काँग्रेस की ब्रिटिश कमेटी तो अवश्य ही बहुत सहायता कर रही थो। तथापि वहाँ के रीति-रिवाज के मुआफिक उसमें तो खास-खास मत और पन्न के मनुष्य ही आ सकते थे। इसके अतिरिक्त ऐसे कितने ही लोग थे जो उसमें नहीं आये थे पर फिर भी हमें पूरी सहायता करते थे। हमें यह मालूम हुआ कि यदि इन सबको एक अकरके इस काम में उन्हें लगा दिया जाय तो बहुत काम हो सकता है। इसलिए इस उद्देश से हमने एक स्थायी समिति की स्थापना करने का निश्चय किया। यह बात तमाम पन्न के लोगों को बहुत पसन्द आयी।

हर एक संस्था का उत्कर्ष या अपकर्ष प्रायः उसके मन्त्री के ऊपर ही निर्भर रहता है। मन्त्री ऐसा होना चाहिए जिसका उस संस्था के हेतु पर न केवल पूरा-पूरा विश्वास हो बिल उसमें इतनी शिक्त भी होनी चाहिए कि वह उसकी सफलता के लिए अपना बहुत-सा समय दे सके और उसका काम करने की उसमें पूरी योग्यता हो। मि० रिच जो दिच्या अफ्रीका में थे और जो भेरे आफिस में गुमारते का काम कर चुके थे, तथा जो लंदन में उस समय बैरिस्टरी का अभ्यास कर रहे थे, ऐसे ही योग्या पुरुष थे। उनमें ये सब गुण थे। वह वही इंग्लैंड में थे और यह काम भी करना चाहते थे। इसलिए एक किमटी बनाने की हमालोग हिम्मत भी कर सके।

इंग्लैंड मे अथवा पश्चिम मे कहिए मेरी समक्त से यह एक श्रासभ्य रिवाज विला आया है कि अच्छे-अच्छे कामों का मुहूर्त खाना खाते समय निश्चित किया जाता है। इंग्लैंड का प्रधान मन्त्री अपने वार्षिक शासन-कार्य का ज्योरा तथा आगामी वर्ष में किये जाने वाले कार्यों का विवरण तथा समस्त संसार का

ध्यान श्राकर्षित करनेवाला भाषण हर नवम्बर की नवी तारीख के दिन बड़े-बड़े व्यापारियों के बीच में स्मिथ मैन्शन हाऊस नामक भवन मे देता है। लार्ड मेयर की श्रोर से मन्त्री-मण्डल वगैरा को निमन्त्रण भेजा जाता है और वहाँ भोजन के उपरांत शराव की बोतलें खुलती हैं श्रीर श्रतिथि की तन्दुरुस्ती की इच्छा-करते हुए वह पी जाती है। श्रीर इस शुभ श्रथवा श्रशुभ (सब अपनी दृष्टि के अनुसार उचित विशेषण हूँ ढ लेगे) कार्यः के बीच भाषण भी होते हैं। इसमे बादशाही मन्त्री-मण्डल का टोस्ट ( तन्दु रुस्ती का आशीर्वाद ) भी शामिल होता है। इस टोस्ट के उत्तर में मैंने ऊपर प्रधान मन्त्री के जिस भाषण का जिक्र किया वह भाषण होता है। श्रीर सार्वजिनक कामों की ही तरह खानगी कामो में भी किसीके साथ कोई सलाह मशविरा करना हो तो उसे भोजन के लिए निमन्त्रण देने का रिवाज है ऋौर कभी भोजन करते समय ऋथवा कभी भोजनोपरात वह विषय छेड़ा जाता है। हमें भी कई बार इस रिवाज के वश होना पड़ा था। पर कोई भी पाठक यह कल्पना न कर बैठें कि हमने कही अपेय पिया हो या अखाद्य खाया हो। इस प्रकार हमने एक दिन सुबह भोजन समारंभ के निमन्त्रण भेजे श्रीर उसमे तमाम मुख्य सहायको को निमन्त्रित किया। लगभग सौ निमन्त्रण भेजे गये थे। इस भोजन का मुख्य हेतु था सभी सहायकों का उपकार मानना और उनसे बिदा माँगना। उसके साथ ही स्थायी कमिटी भी बना लेना चाहते थे। उस श्रवसर पर भी रिवाज के मुश्राफिक भोजन के बाद भाषण वगैरा हुए। कमिटी की स्थापना भी हुई। इससे भी हमारे श्रान्दोलन का श्रधिक प्रचार हुआ।

इस प्रकार पाँच-छ: सप्ताह वहाँ रहकर हम लोग दिच्छा

श्राफीका वापिस लीटे। मिद्रा पहुँचते ही हमे मि० रिच का तार मिला कि लार्ड एलिंगन ने यह प्रकट किया है कि ट्रान्सवाल का एशियाटिक एक्ट नामन्जूर करने के लिए मन्त्री-मण्डल ने बादशाह से सिफारिश की है। फिर हमारे हर्ष का क्या ठिकाना। मिद्रा से केपटाउन पहुँचते १४-१४ दिन लग जाते हैं। वह समय हमने बहुत श्रानन्द के साथ बिताया श्रीर भविष्य मे श्रन्य दुः बो को दूर करने के लिए शेखचिल्लो के से हवाई किले बनाते रहे। पर दैवगित विचित्र है। हमारे किले कैसे गिरे—चूर-चूर हो गये इसका वृत्तांत हम श्रगले श्रध्यायो मे देखेंगे।

पर यह अध्याय पूरा करने के पहले एक दो पवित्र स्मरणो को बग़ैर कहे नही रहा जा सकता। मुक्ते इतना तो जहर ही कह देना चाहिए कि विलायत में हमने एक च्राण भी बेकाम नहीं जाने दिया। बहुत से गश्ती पत्र वरोंरा भेजना तथा इसी प्रकार के श्रन्य सब काम एक श्रादमी से कभी नहीं बन सकते। उसमे बड़ी मदद की जरूरत होती है। बहुत सी सहायता तो ऐसी है जो पैसे खर्च करने पर मिल सकती है पर मेरा ४० साल का श्रनुभव यह है कि यह उतनी गहरी और फलशील नहीं होती जैसी कि शुद्ध स्वयंसेवकों की होतो है। सौभाग्यवश हमें वहाँ ऐसी ही सहायता मिली थी। बहुत से भारतीय नौजवान जो वहाँ श्रध्ययन कर रहे थे वे हमारे श्रासपास बने रहते। श्रीर उनमें से कितने ही बिना किसी पकारके लोभ के सुबह-शाम हमे हमेशा सहायता करते रहते। पते लिखना, नकले करना, टिकिट चिपकाना या डाक घर मे जाना आदि। किसी भी काम के लिए मुक्ते यह -याद नहीं आता कि उन्होंने यह कहा हो कि यह काम हमारे दर्जे को शोभा नहीं देता इसलिए हम नहीं कर सकते। पर इन सबको एक तरफ वैठा देनेवाला और मदद करनेवाला एक अग्रेज मित्र

द्त्रिण श्रफ्रीका मे था। वह भारत में रह चुका था। इसका नाम था सिमंडज । अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि जिन्हें परमात्मा चाहता है उन्हे वह जल्दी उठा लेता है। भर जवानी में इस परदुःखभंजन श्रंग्रेज को यमरूत ले गये। 'परदुं:खभंजन' विशेषण किसी खास उद्देश्य से ही लगाया गया है। यह भला भाई जब बम्बई मे था तब त्रर्थात् १८६७ मे प्लोग के भारतीय बीमारों के बोच बेधड़क होकर उसने काम किया था और उनकी इसने सहायता की थी। छूत के रोग के रोगियों की सहायता करते समय मृत्यु से जरा भी न डरना यह भाव तो मानो उसके खून मे भर दिया गया था। जाति अथवा रंगद्वेष उसे छू तक न गया था। उसका स्वभाव बड़ा ही स्वतंत्र था। उसने अपना एक सिद्धान्त बना रखा था कि माइनॉरिटो अर्थात् अल्पसंख्यको के साथ ही हमेशा सत्य रहता है। इसी सिद्धान्त के अनुरूप वह जोहान्सबर्ग में मेरी ओर आकर्षित हुआ। वह कई बार विनोद में कहता कि याद रखिए आपका पत्त बड़ा हुआ नहीं कि मैंने इसे छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं यह माननेवाला हूँ कि बहुमत के हाथ मे सत्य भी असत्य का रूप धारण कर लेता है। उसने बहुत कुछ पढ़ा था। जोहान्सवर्ग के एक करोड़पति सर जॉर्ज फेरर का वह खास विश्वस्त मन्त्री था। शोटीहें ब लिखने मे बाँका था। विलायत मे हम पहुँचे तब वह श्रनायास कहीसे श्रा मिला। मुमे तो उसके घरबार की कोई ख़बर नही थी। पर इम तो जनता के सेवक अर्थात् अखनारों की चर्चा के विषय ठहरे। इसलिए उस भले अग्रेज ने हमें फौरन ढंढ लिया और जो कुछ सहायता हो सकती थी वह करने की तैयारी बतायी। उसने कहा "अगर चपरासी का काम भी कहोगे तो जरूर करूँगा। पर यदि शार्ट हैंड की आवश्यकता १२

हो तो आप जानते ही है कि मेरे जैसा कुशल लेखक आपको कभी नहां मिल सकता ।" हमें तो दोनो सहायवाश्रो श्चावश्यकता थी। श्रीर इस श्रंग्रेज ने रात-दित एक भी पैसा न लेते हुए हमारा काम कर दिया, यह कहते हुए मै लेश मात्र भी श्रातिशयोक्ति नही कर रहा हूं। रात के बारह-बारह और एक-एक बजे तक तो वह, हमेशा टाइप-रायटर पर ही डॅटा रहता। समाचार पहुँचाना, डाकखाने जाना यह सब सिमंडज करता श्रीर सब हॅसते-हॅंसते। मुक्ते याद है कि इसकी मासिक आय लगभग ४४ पौड थी। पर यह सब वह अपने मित्रों वग्नैरा की सहायता में लगा देता। उसकी उम्र उस समय करीब ३० साल की होगी। पर अब तक अविवाहित ही था। और आजीवन वैसे ही रहना भी चाहता था। मैने इसे कुछ तो लेने के लिए बहुत आश्रह किया। पर उसने साफ इन्कार कर दिया । वह कहता कि ''यदि मैं इस सेवा के लिए मजदूरी लूँ तो अपने धर्म से अष्ट हो जाऊँ।" मुक्ते याद है कि आखिरी रात को हमे आपना काम समेटते, असबाब बाँधते वरते सुबह के तीन बज गये थे। तबतक भी वह जागता ही रहा। हमें दूसरे दिन स्टीमर पर बैठा कर ही वह हमसे जुदा हुआ। वह वियोग बड़ा दु:खदायी था। मैन तो यह कई बार अनुभव किया है कि 'परोपकार' केवल गेहुँए रग के लोगों की ही विरासत नहीं है।

सार्वजिनक कार्य करनेवाले युवकों के लिए मैं यह भी यहाँ कह देता हूँ कि डेप्यूटेशन के खर्च का हिसाब हमने इतनी उत्तमता के साथ रक्खा था कि स्टीमर पर सोड़ावाटर पीने पर उसकी जो रसीद मिलती वह भी उतने पैंसो के खर्च की निशानी—वाउचर के वतौर सावधानी के साथ रखली जाती थी। उसी प्रकार तारो की रसीदें भी रख ली जातीं। मुक्ते अवतक यह याद नहीं आता कि कच्चे हिसाब में उस समय कहीं फुटकर खर्च के पैसे लिखें गये हों। आप तो समम लीजिए कि थे ही नही। "याद नहीं" यह जोड़ने का कारण यही कि शाम को हिसाब लिखते समय दो चार पेनी या दो चार शिलिंग याद न रहे हो और फुटकर में लिख दिये हों तो नहीं कह सकता। इसलिए मैंने अपवाद के लिए "याद महीं" इन शब्दों का प्रयोग किया है।

इस जीवन में एक यह बात मैने अच्छी तरह समम ली है कि जबसे इस होश सम्हालते हैं तबसे ट्रस्टी अथवा जवाबदेह बन जाते हैं। जबतक माता-पिता के साथ होते हैं तबतक वे जिस किसी कामको हमारे जिम्मे सौंपे या पैसे दें तो उनका हिसाब उन्हे अवश्य ही देना चाहिए । अगर वे विश्वास से न मॉॅंगें तो इससे इम उस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाते। जब हम स्वतंत्र हो जाते है तब स्त्री-पुत्रादिको के प्रति हम उत्तरदायी हो जाते हैं। श्रपनी कमाई के मालिक केवल हम नहीं हैं। वे भी उसके हिस्सेदार हैं। उनके लिए हमे पाई-पाई का हिसाब रखना चाहिए। फिर सार्वजनिक जीवन मे आने के बाद क्या कहा जाय ? मैने यह देखा है कि स्वयंसेवकों में यह एक आदत सी पड़ गयी है कि मानो वे उनपर सौंपे गये कार्य या पैसे का कच्चा हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं; क्योंकि वे मानते हैं कि अविश्वास के पात्र वे कभी हो ही नहीं सकते। यह तो घोर श्रज्ञान ही है। हिसाब रखने से विश्वास-श्रविश्वास का कोई संबंध ही नहीं है। हिसाब रखना यही स्वयं एक स्वतंत्र धर्म है। उसके विना स्वयं हमें अपने काम को ही मलीन सममना चाहिए। श्रीर जिस संस्था के हम स्वयंसेवक हो उसके नेता अगर मिध्या शिष्टाचार के वश होकर या उससे डरकर हमसे हिसाब न माँगे तो वे भी दोष के पात्र हैं। काम का और रुपयों का हिसाब

रत्नने का भार जितना तनत्वाह देनेवाले के सिर पर है उससे दूना खुद स्वयंसेवको के ऊपर है. क्योंकि उसने तो अपने काम की ही तनत्वाह समक्तकर अपने सिर पर लिया है। यह बात बड़ी हो नहत्त्वपूर्ण है। और यह नै मानता हूँ कि सामान्यतः इस बात की ओर अनेक संस्थाओं में यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए नैंने इस अध्याय में इतना स्थान देने की हिम्मत की है।

## वक्र राजनीति अथवा त्रांगिक हर्ष

हमने देखा कि मिट्रा में मिले हुए तार को हम जितना महत्त्व देखा कि मिट्रा में मिले हुए तार को हम जितना महत्त्व देखे थे वास्तव में वह उतना महत्त्व पूर्ण नहीं था। मि. रिच का उसमें कोई दोष न था। उन्होंने तो कानून को नामंजूर होने के विषय में जो कुछ सुना था वही तार से लिख मेजा था। हम ऊपर देख चुके हैं कि उस समय ट्रान्सवाल सल्तनती संस्थान था। ऐसे संस्थानों के राजदूत मन्त्री को अपने संस्थान की हालत से हमेशा परिचित रखने के लिए इंग्लैंड में रहते हैं। ट्रान्सवाल की ओर से सर रिचर्ड सालोमन दिन्या अफ्रीका के ज्यातनामा वकील-राजदूत थे। उस "खूती कानून" को नामंजूर करने का प्रस्ताव लार्ड एत्निन ने सर रिचर्ड सालोमन की सलाह से ही किया था। सन् १६०७ की जनवरी की पहली तारीख से ट्रान्सवाल को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया जानेवाला था। इसलिए लार्ड एत्निन ने सर रिचर्ड सालोमन को यह आश्वासन दिया कि यदि यही कानून उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन को यह आश्वासन दिया कि यदि यही कानून उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन की घारा-सभा में स्वीकृत हो जाय तो वड़ी सरकार उसे नामंजूर नहीं करेगी। पर जवतक ट्रान्सवाल

सल्तनती संस्थान रहेगा, तबतक ऐस्रो कानून के लिए सम्राट् सरकार जिम्मेदार मानी जाती है। श्रीर सम्राट् सरकार के शासन विधान में ऐसे भेद भरे कानूनों को स्थान नहीं दिया जाता। इसलिए इस सिद्धान्त के ख्याल से फिलहाल तो मुमे वादशाह को यही सलाह देनी चाहिए कि वह उसे नामंजूर कर दे।

सर रिचर्ड सालोमन को इस बात के लिए तिलमात्र भी श्रापत्ति नहीं थी, कि श्रभी नाममात्र के लिए कानून रह हो जाय और आगे चलकर गोरों का भी काम अनायास बन जाय श्रीर श्रापत्ति हो भी कैसे सकती है ? इस राजनीति के लिए ऊपर मैने वक्र विशेषण लगाया है पर यदि यथार्थतः इससे भी तीत्र विशेषण लगाया जाता तो मेरे ख्याल से उस राजनीति के संचालकों के प्रति कोई अन्याय न होता। सल्तनती संस्थान के कानूनो के लिए सम्राट् सरकार जिम्मेदार रहती है। इसके विधान में रंग श्रीर जातिभेद को स्थान नहीं है। ये दोनों बातें है तो बड़ी सुन्दर । यह बात भी समम में आने योग्य है कि उत्तरदायित्व पूर्ण शासन वाले संस्थान जिन कानूनों को बनावे उन्हे सम्राट् सरकार एकाएक रद नहीं कर सकती। पर संस्थानों के राजदूतों के साथ छिपकर सलाह मशविरा करना, उन्हे पहले ही से सम्राट् सरकार के शासन-विधान के प्रतिकूल कानूनों को नामंजूर न करने का वचन देना, क्या इसमें जिनके सत्वो का अपहरण हो रहा हो, उनके साथ द्राा और अन्याय नहीं होता है ? सच पूछा जाय तो लार्ड एलिंगन ने श्रपने इस वचन द्वारा ट्रान्सवाल के गोरों को भारतीयों के खिलाफ श्रपनी हलचल शुरू रखने के लिए मानों उत्साहित ही किया। श्रगर ऐसा ही उन्हे करना था तो भारतीय प्रतिनिधियों

को साफ-साफ कह देना था। यथार्थतः देखा जाय तो उत्तरदा-यित्वपुर्ण शासन वाले संस्थानो के कानून के , लिए भी सम्राट् सरकार अवश्य ही जिम्मेदार है। ब्रिटिश शासन-विधान के मूल सिद्धान्तो को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन वाले संस्थानों को भी श्रवश्य ही मँजूर करना पड़ते हैं, जैसे कि किसी भी उत्तरदायि-स्वपूर्ण शासन रखनेवाले संस्थान की तरफ से कानूनन गुलामी की प्रथा का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है। अगर लार्ड एल्गिन ने खूनी कानून को अयोग्य समक्तर ही रद किया हो-श्रीर वैसे सममकर ही रद किया जा सकता है—तो उनका यह स्पष्ट कर्त्तव्य था कि वे सर रिचर्ड सालोमन को बुलाकर यह कह देते कि ट्रान्सवाल को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन मिलने पर वह कभी ऐसा अन्यायपूर्ण कानून न बनावें, और अगर उसका यही विचार हो कि वह तो ऐसे कानून बनावेगा तब तो उसको वह शासनसत्ता सौपी जाय नहीं इस बात का सम्राट् सरकार को विचार करना पड़ेगा या उसे वह सत्ता केवल इसी शर्त पर दी जाय कि वह भारतीयों के स्वत्वों की रच्ना करे। यह न करते हुए लॉर्ड एल्गिन ने ऊपर से तो भारतीयों की हिमायत करने का ढोग रचा और उसी समय भीतर से सच्ची-सच्ची सहायता ट्रान्सवाल सरकार की ही की। और जो कानून स्वयं रद किया उसीको फिर पास करने के लिए उन्हें उत्तेजित किया। ऐसी वक्र राजनीति का यह पहला ही या एकमात्र उदाहरण नहीं। जिसने ब्रिटिश शासन-प्रणाली का साधारण भी ऋध्ययन किया है वह श्रीर भी कितने ही ऐसे कानून बता सकता है।

इसिलए जोहान्सबर्ग में हमने केवल यही बात सुनी कि लाई एलिंगन ने और सम्राट् सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। हमें तो मिद्रा में जितना आनन्द हुआ था उतना ही दिन्ण अफ्रीका में निराशा हुई। तथापि इस वक्रता का तात्कालिक परिगाम तो यह हुआ कि कौम मे और भी जोश उत्पन्न हो गया। श्रव सभी कहने लग गये कि हमे क्या परवाह है ? हम कब सम्राट् सरकार की सहायता के लिए ठहरने वाले हैं ? हमे ता श्रपने बल पर और जिसके लिए प्रतिज्ञा की उस परमात्मा के श्राधार पर लड़ना है। और श्रगर हम सच्चे बने रहे तो वह टेट्री राजनीति भी सीधी हो जायगी।

ट्रान्सवाल में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हो गयो। उसका पहला कदम था बजट और दूसरा वही ''खूनी कानून"। एक दो शब्दो को इधर उधर छोड़कर वह वैसा ही पास हुआ जो कि पहले बनाया गया था और पास हुआ था। इन शब्दों के रहोबदल का कानून की सख्ती के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। वह तो जैसी थी वैसी ही रही। अर्थात् कानून का रद होना तो मात्र स्वप्न सृष्टि की बात रह गयी। भारतीयों ने रिवाज के श्रनुसार अर्जियाँ वरोरा तो की पर इनकी तूती की आवाज कौन सुनता ? उस कानून के अनुसार नवीन परवाने लेने के लिए उसी साल के (१६०७) अगस्त की पहली तारीख का दिन निश्चित किया गया। इतनी लम्बी मीयाद रखने का कारण यह नहीं था कि भारतीयों के साथ कोई रियायत की जाय, बल्कि यह था कि शासन-विधान के अनुसार सम्राट् सरकार की भी सम्मति लेना बाक्री था । उसके लिए अवश्य ही कुछ समय लगता। दूसरे उसके परिशिष्ट के अनुसार कई पत्रक, किताबें, परवाने वरारा कई चीजे तैयार करवानी थी। स्थान-स्थान पर परवानों के दक्तर खोलना आदि काम के लिए भी कुछ समय की आवश्यकता थी। इन पाँच-छ: महीनो का समय ट्रान्सवाल सरकार ने अपनी ही सुविधा के लिए दिया था।

#### ( १६ )

### श्रहमद मुहम्मद काञ्जलिया

में रहे हुए एक श्रॅंग्रेज ने मेरे मुँह से ट्रान्सवाल के कानून की बात सुनी श्रोर साथ ही जब हमारा विलायत जाने का कारण भी सुना तब वह बोल उठा—"श्राप कुत्ते का पट्टा ( डॉग्स कॉलर ) पहनने से इन्कार करना चाहते हैं।" उस श्रंग्रेज ने ट्रान्सवाल के परवाने का यह नाम रक्खा था। यह बात तो मैं उस समय श्रोर उस घटना का उल्लेख करते समय श्रमी तक भी नहीं सममा कि उसने ये वचन श्रपने पट्टे के लिए खुश होकर तथा भारतीयों के प्रति तिरस्कार बताते हुए कहा था या उनकी श्रवस्था के प्रति तिरस्कार बताते हुए कहा था या उनकी श्रवस्था के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा था। तथापि इस सुनीति का श्रनुसरण करते हुए कि किसी भी मनुष्य के कहने का श्रर्थ इस तरह नहीं करना चाहिए कि जिससे उसके साथ कोई श्रन्याय हो, मैं उस श्रंभ ज के शब्दों का श्रर्थ यही सममता हूँ कि उसने वे हमारी स्थिति का यथार्थ बोध देनेवाले शब्द हमारे साथ हमदर्दी दिखाने के लिए ही कहे

थे। एक श्रोर से ट्रान्सवाल सरकार हमें यह पट्टा पहनाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी श्रोर से कौम इस बात की तैयारियाँ कर रही थी कि वह श्रपने निश्चय पर किस प्रकार कायम रह सकती है तथा वहाँ की सरकार की कुनीति का सामना कैसे किया जा सकता है। इँग्लैंड श्रीर भारत के मित्रों को पत्र वग़ैरा लिखकर वर्तमान परिस्थित से परिचित रखने का काम तो जारी ही था। पर सत्याप्रह का युद्ध बाह्योपचारों पर बहुत कम निर्भर होता है। इससे कौम के तमाम श्रंग ताजे श्रीर तेज-तर्रार रहते हैं। नेताश्रो का समय इन उपायो में ही नष्ट होता था।

श्रव कौम के सामने एक महत्व का प्रश्न खड़ा होगया श्रीर वह यह कि सत्याप्रह का काम किस मण्डल के द्वारा लिया जाये ? ट्रान्सवाल ब्रिटिश एसोसियेशन मे तो बहुत से सदस्य थे। उसकी स्थापना के समय सत्याप्रह का जन्म भी नही हुआ था। उस मण्डल को एक नहीं श्रनेक कानूनों के साथ फगड़ना पड़ता था श्रीर श्रव भी फगड़ना था। इसके श्रितिरक्त भी उसे कई सामाजिक श्रीर राजनैतिक काम करने थे। दूसरे, यह बात भी नहीं थीं कि उस मण्डल के तमाम समासदों ने प्रतिज्ञा ली हो। साथ ही उस मण्डल को श्रन्य बाहरी जिन्मेदारियों का भी खयाल रखना जरूरों था। फिर सत्याप्रह के श्रान्दोलन को द्रान्सवाल सरकार राजद्रोही माने तो ? साथ ही इस श्रान्दोलन का सँचालन करनेवाली संस्थाओं को भी वह राजद्रोही ठहरा दे तो ? इस संस्था के जो सदस्य सत्याप्रहीं न हो उनका क्या हो ? सत्याप्रह के पहले से जिन्होंने उस संस्था को पैसे दे रक्खे हों उनके पैसे का क्या किया जायगा ? इन सब बातो पर विचार

कर लेना जरूरी था । अन्त में सत्याप्रही का यह दृढ़ निश्चय था कि जो लोग अअद्धा, कमजोरी या अन्य किसी कारण से सत्याप्रह में सिम्मिलित न हो सके उनके प्रति वे द्वेषभाव न रक्खें यही नहीं, बिल्क उनके साथ जिस स्नेह भाव से अभी तक रहते आये हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न होने दिया जाये । और सत्याप्रह को छोड़कर अन्य हलचलों में उनसे मिल-जुज़कर ही काम-काज किया जाय।

इत विचारों के कारण कौम इस निश्चय पर पहुँची कि किसी भी वर्तमान संस्था के द्वारा सत्याप्रह का संचालन न किया जाये। अन्य संस्थायें जितनी सहायता कर सकें करे, और सत्याप्रह को छोड़कर इस खूनी कानून के खिलाफ जितने उपायों का अवलंबन किया जा सके वे करे। इसिलए "पेंसिव रेजिस्टेन्स एसोसियेशन" अथवा 'सत्याप्रह-मण्डल' नामक एक नवीन संस्था की स्थापना सत्याप्रहियों ने की। श्रॅंग्रेजी नाम से पाठक इस बात का पता लगा सकते हैं कि जिस समय उपर्युक्त संस्था की स्थापना हुई उस समय तक 'सत्याग्रह' शब्द का जन्म नहीं हुआ था। जैसे-जैसे समय बोतता गया वैसे - वैसे कौम को यह अनुभव होने लगा कि नवीन सस्था की स्थापना द्वारा हर प्रकार से उसे फायदा ही हुआ है और अगर ऐसा हम न करते तो शायद उस आन्दोलन को हानि ही पहुँचती। इस नवीन संस्था के सदस्य भी बहुत मे लोग हुए और खुले हाथों से उन्होंने उसकी आर्थिक सहायता भी की।

मेरा अनुभव तो मुक्तसे यह कह रहा है कि कोई भी हलचल केवल धनाभाव से न तो गिरती, न अटकती या निम्तेज ही होती है। इसका मनलब यह नहीं कि कोई भी हलचल संसार में बिना रुपयों के ही चल सकती है। चिक् उसका अर्थ यह जरूर है कि जहाँ पर सच्चे संचालक होते हैं, यहाँ रुपया अपने आप चला आता है। इसके विपरोत मेरा यह भी अनुभव है कि जिस संस्था को खूब धन मिल जाता है उसकी अवनित उसी समय से शुरू हो जाती है इसिलए मेरे अनुभव से मैने यह एक सिद्धान्त भी स्थिर कर लिया है कि बहुत-सा धन इकट्टा करके उसके सूद से किसी सार्वजनिक संस्था का संचालन करना पाप है यह कहते हुए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, इसिलए अनुचित है यही कहता हूं। सार्वजनिक संस्था का कोष तो जनता ही है। जहाँतक जनता चाहे तभी तक ऐसी संस्था को जीवित रहना चाहिए। कोष इकट्टा करके उसके सूद पर चलनेवाली संस्थायें सार्वजनिक नहीं रहतीं। वे स्वतन्त्र और स्वामी बन जाती हैं। सार्वजनिक टीका-टिप्पणी के आगे वे सिर नहीं मुकाती। सूद पर चलनेवाली कितनी ही साँमारिक तथा पारमार्थिक संस्थाओं में जो बुराइयाँ घुस बैठी हैं, उन्हे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं। वह तो लगभग स्वयंसिद्ध जैसी ही बात है।

फिर हम मूल विषय को ले। छोटी छोटी तुच्छ दलीलें तथा मामूली बातों पर नुक्ताचीनी करने का ठेका केवल वकीलो ने या अग्रे जी पढ़े-लिखे सुधारको ने नहीं ले रक्खा है। मैने तो यह देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के अपढ़ भारतीय भी बहुत सूद्म टलील कर सकते हैं। कितनो ही ने यह दलील ढूंढी कि पहले खूनी कानून के रह होते ही थियेटर मे ली गयी प्रतिज्ञायें भी रह हो गयी। कमजोरी के कारण कितनों ही ने इस दलील का आश्रय लिया। यह नहीं कहा जा सकता कि दलील बिल्कुल ही व्यर्थ थी। पर जो लोग उस कानून का प्रतिकार सममकर नहीं, बल्क उसके अन्दर छिपे हुए तत्त्व के खिलाफ लड़ रहे थे, उनपर तो यह दलील कोई असर नहीं कर सकती

थी। फिर भी बतौर सावधानी के और जनता में अधिक जाशित उत्पन्न करने के लिए और यह देखने के लिए भी कि जनता में अगर कुछ कमजोरी घुस गयी हो तो यह कितनी गहरी है फिर से प्रतिज्ञा लिवाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए स्थान स्थान पर समायें भरकर लोगों को परिस्थित सममायी गयो और फिरसे प्रतिज्ञा लिवायी गयी। पर कही भी यह देखने मे नही आया कि जनता का उत्साह जरा भी कम हुआ है।

इधर जुलाई का महोना नजदीक आता जा रहा था । इसी समय ट्रान्सवाल की राजधानी पिटोरिया में एक विराट सभा करने का निश्चय हुआ था। अन्य शहरों से भी प्रतिनिधि निम-नित्रत किये गये थे। सभा त्रिटोरिया की मस्जिद के सामने के मैदान मे करने का निश्चय हुआ था। सत्यात्रह शुरू होने पर तो इतने आद्मी उसमे आने लगे कि मकानो के अन्द्र सभायें करना हमारे लिए असम्भव हो गया । ट्रान्सवाल में भारतीयों की संख्या १३,००० से श्रधिक न होगी । उसमे से १०,००० तो जोहान्सबर्ग और त्रिटोरिया में ही बंट गये थे। इनमें से भी पांच हुजार लोगो क। सभा मे आना यह एक ऐसी बात थी जो संसार के किसी भी हिम्से में बहुत बड़ी और अत्यन्त सन्तोष-जनक कही जा सकती है। सार्वजनिक सत्याप्रह अन्य किसी शर्त पर लड़ा भी नहीं जा सकता । जिस युद्ध का मुख्य आधार केवल अपनी ही शक्ति है उसमे यदि उस विषय को सार्वजनिक शिचा न दी जा सके तब तो वह युद्ध चल ही नहीं सकता। इसलिए हमे कार्यकर्तात्रों को इतनी उपस्थिति देखकर जरा भी श्राश्चर्य न होता था। हमने पहले ही से यह निश्चय कर लिया था कि सार्वजनिक सभाये मैदान मे ही की जाये। इससे एक तो खर्च कुछ न लगता था और दूसरे स्थानाभाव के कारण

किसी भी मनुष्य को निराश होकर वापिस नहीं लौटना पड़ता था। यहाँ पर यह भी कह देना आवश्यक है कि ये सभी सभायें प्राय: अत्यन्त शान्तिपूर्वक होती थी। आनेवाले सभी ध्यान से सुनते थे। अगर कोई बहुत दूर खड़े रहते और उन्हें भाषण सुनाई न पड़ता तो वे जोर से बोलने के लिए सूचना कर देते थे। पाठकों को यह कहनं की आवश्यकता तो नहीं होगी कि इन सभाओं में कुर्सी वग़ैरा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रक्खी जाती थी। सभी जमीन पर बैठते थे। केवल अध्यन्न, वक्ता और दो-चार दूसरे आदमी अध्यन्न के आस पास बैठ सकें इतना बड़ा मंच रक्खा जाता था। अपर एक छोटी सी मेज और दो चार कुर्सियाँ या स्टूल, बस।

प्रिटोरिया की इस सभा के अध्यक्त एसोसिएशन की प्रिटोरिया शाखा के प्रधान सेठ तैयन हाजी खान मुहम्मद थे। खूनी
कानून के अनुसार परवाना निकालने के दिन नजदीक आते जा
रहे थे। भारतीयों में खून उत्साह था पर फिर भी ने नितातुर थे।
उसी प्रकार उधर जनरल बोथा और स्मट्स भी उनकी सरकार
के पास अमोध बल होते हुए भी नितायस्त हो रहे थे। एक
सारी कौम पर बलप्रयोग करके उसे भुकाना, इसे तो कोई भी
अच्छी बात नहीं समम सकता। इसलिए जनरल बोथा ने मि०
हास्किन को हमें सममाने के लिए इस सभा में भेजा। मि०
हास्किन का परिचय में पिछले एक अध्याय में दे चुका हूँ। सभा
ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा—

"मैं आपका मित्र हूँ। आप यह जानते भी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ मेरी सहानुभूति है। अगर मेरे बस की बात होती तो मैं आपकी माँग को मंजूर करा देता। पर यहाँ के सर्वसाधारण गोरे समाज के विरोध के विषय में

श्रापको श्राज नवीन चेतावनी देने की श्रावश्यकता नहीं है। श्राज मैं त्रापके पास जनरल बोथा का मेजा त्रा रहा हूँ। उन्होंने मुक्ते इस सभा में उनका संदेश सुनाने की आज्ञा की है। वे भारतीयों का सम्मान करते हैं। आपके भावों को सममते है। पर वे कहते हैं मै लाचार हूँ। ट्रान्सवाल के सभी गोरे उस कानून को माँगते हैं। स्वयं मैं भी उसकी त्रावश्यकता देखता हूँ। ट्रान्सवाल सरकार की शक्ति से भारतीय भलीभाँति परिचित हैं। इस कानून में सम्राट् सरकार की भी सम्मति है। भारतीयों को जितना करना चाहिए था वे कर गुजरे और उन्होंने अपने स्वाभिमान की रचा की । पर जिस हालत में श्रापका विरोध सफल नही हुआ और कानून पास हो ही गया इस हालत में आपको चाहिए कि अब आप इसे मानें श्रीर श्रपनी वफादारो तथा शांतिप्रियता का परिचय दे । इस कानून के अनुसार जो धारायें बनायी गयी है उनमे अगर कोई. छोटा सा फेरफार कराना हो और उसके विषय मे कुछ कहना हो तो जनरल स्मट्स आपका कहना अवश्य ध्यान से सुनेंगे।" इस प्रकार सन्देश सुनाकर मि० हास्किन ने कहा—'मैं भी श्रापको यही सलाह दुँगा कि श्राप जनरल बोथा के सन्देश को मान ले। मै जानता हूँ कि ट्रान्सवाल की सरकार इस कानून के विषय में बड़ी दृढ़ है, उसका सामना करना मानों दीवाल से अपना सिर टकराना है। मै चाहता हूं कि आप उसका सामना करके बर्बाद न हो श्रीर व्यर्थ के कष्टो को निमन्त्रण न दें।" इस भाषण के एक-एक अन्तर का अनुवाद करके कौम को सममा दिया गया । मैंने अपनी श्रोर से भी चेतावनी दे दी, श्रीर मि० हास्किन करतल ध्वनि के बीच वहाँ से बिदा हो: गये।

भारतीयों के भाषण शुरू हुए। इस प्रकार के, और सच पूछा जाये तो इस इतिहास के नायक का परिचय तो मुमे अभी देना ही बाकी है। जो बक्ता खड़े हुए उनमें स्वर्गीय श्रहमद् मुहम्मद् काछ्किया भी थे। उन्हें तो मै एक मविक्कल श्रीर द्धभाषिये की हैसियत से जानता था। वे अभीतक किसी आंदो-लान में आगे होकर भाग नहीं लेते थे। उनका अँमें जी भाषा का ज्ञान काम चलाऊ था। पर अनुभव से उन्होने उसे यहाँ तक बढा लिया कि जब वे अँमेज वकीलो के यहाँ अपने मित्रों को ले जाते तब दुभाषिये का काम वे स्वयं ही करते थे। बैसे उनका पेशा दुभाषिये का नहीं था। यह काम तो वे बतौर मित्र के ही करते थे। पहले वे कपड़े की फेरी लगाते थे। बाद में उन्होंने अपने भाई के हिस्से में छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया। वे सूरती मेमन थे। उनका जन्म सूरत जिले में हुआ था। सूरती मेमनों में उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। गुजराती का ज्ञान भी मामूली ही था। हाँ, ऋतुंभव से उन्होंने उसे खूब बढ़ा लिया था। पर उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे चाहे जिस बात को बड़ी आसानी से समभ लेते थे। मामलो की उलभन इस प्रकार स्पष्ट करते कि मै तो कई बार चंकित हो जाता। वकीलो के साथ कानूनी दलीलें करने में भी जरा न हिचकते थे। उनकी कई दलीलें तो ऐसी होती कि वकीलों को भी विचार करना पडता।

बहादुरी और एकनिष्ठा में उनसे बढ़कर आदमी मुक्ते न तो दिच्च अफ्रीका में मिला और न भारत में । कौम के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व की आहुति दे दी थी। उनके साथ जितनी बार सुक्ते काम पड़ा उन सब प्रसंगों पर मैने उन्हें एक वचनी ही पाया। स्वयं चुस्त मुसलमान थे। सूरती मेमन-मसजिद के मुतविश्वयों मे वे भी एक थे। पर साथ ही वे हिन्दू और
मुसलमानों के लिए समदर्शी थे। मुमे ऐमा एक भी प्रसंग याद
नहीं आता कि जब उन्होंने धर्मान्ध बनकर हिन्दुओं के खिलाफ
किसी बात की खीचातानी की हो। वे बिलकुल निष्टर और
निष्पच थे। इसलिए मौके पर हिन्दू और मुसलमानों को भी
उनका दोष दिखाते समय उन्हें जरा भी संकोच न होता था।
उनकी सादगी और निरिभमानता अनुकरणीय थी। उनके साथ
मेरा जो बरसों का सम्बन्ध रहा, उससे मुमे यह दृढ़ विश्वास
हो चुका है कि स्वर्गीय अहमद मुहम्मद काळिलिया जैसा पुरुष
कीम को फिर मिलना कठिन है।

प्रिटोरिया की सभा में बोलनेवालों में एक पुरुष यह भी थे। र उन्होने बहुत ही छोटा भाषण किया। वे बोले-'इस खूनी कानून को हरएक हिन्दुस्तानी जानता है। उसका अर्थ हम सब जानते है। मि० हास्किन का भाषण मैने खूब ध्यान लगाकर सुना। आपने भी सुना। मुभपर तो उसका परिणाम यही हुआ है कि में अपनी प्रतिज्ञा पर श्रीर भी दृढ़ हो गया हूँ। ट्रान्सवाल सर-कार की ताकत को हम जानते है। पर इस खूनी कानून से और अधिक किस बात का डर सरकार हमे बता सकती है ? जेल भेजेगी, जायदाद बेच देगी, हमें देश से बाहर कर देगी-फाँसी पर 'लटका देगी। यह सब हम बरदाश्त कर सकते हैं ? पर इस कानून के . त्रागे सिर नहीं भुका सकते। मै देखता था कि यह सब बोलते हुए अहमद मुहम्मद ्काछ लिया बड़े उत्तेजित होते जा रहे थे। उनका चेहरा लाल हो रहा था। सिर श्रौर गर्दन की रगें जोश के मारे बाहर उभड़ आयो थी। बदन कॉॅंप रहा था। अपने दाहिने हाथ की उँगलियाँ गर्दन पर रखकर वे गरजे-"मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मै कत्ल हो जाऊँगा १३

पर इस कानून के आगे कभी अपना सर नहीं भुकाऊँगा। और मैं चाहता हूं कि यह सभा भी यही निश्चय करे।" यह कहकर वह बैठ गये। जब उन्होंने गर्दन पर हाथ रक्खा तब मंच पर बैठें हुए कितने ही लोगों में मुँह पर मुसकराहट दिखायी दी। मुक्ते याद है कि मैं भी उसमें था। जितने जोर के साथ काछिलिया सेठ ने ये शब्द कहें थे उतना जोर अपनी कृति में वे दिखा सकेंगे या नहीं इस बात का मुक्ते जरा सन्देह था। पर जब-जब वह सन्देह-वाली बात मुक्ते याद आती है तो आज यह लिखते समय भी मुक्ते अपने अपर लज्जा मालूम होती है। इस महान् युद्ध में जिन बहुत से आदिमयों ने अपनी प्रतिज्ञा का अच्रशः पालन किया था, काछिलिया सेठ उनमे अग्रगण्य थे। मैंने कभी उन्हें अपना रंग पलटते हुए नहीं देखा।

सभा ने तो इस भाषण का करतल-ध्विन से स्वागत किया।
मेरी अपेक्षा अन्य सभासद उन्हें इस समय बहुत अधिक जानते
थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश को इस 'गुदड़ी के लाल' से
व्यक्तिगत परिचय भी था। वे जानते थे कि काछिलया जो
करना चाहते हैं, वही करते हैं और जो कहते हैं उसे अवश्य
ही पूरा करते हैं। और भी कई जोशीले भाषण हुए। काछिलया
सेठ के भाषण को उनमें से इसीलिए छाँट लिया कि उनकी बाद
की कृति से उनका यह भाषण भविष्यवाणी साबित हुआ।
जोशीले भाषणों के करनेवाले सभी अन्त तक नहीं टिक सके।
इस पुरुष-सिह की मृत्यु अपने देश-भाइयों की सेवा करते-करते
ही सन् १६१८ में (१) अर्थात् यह युद्ध खतम होने पर चार
साल बाद, हुई।

उनका एक श्रीर स्मरण है। उसे श्रीर कही नही दिया जा सकता, इसलिए यही पर लिख देता हूं। पाठक श्रागे चलकर टॉलस्टॉय फार्म का किस्सा पहेंगे। उसमें सत्याप्रहियों के कुटुम्ब रहते थे। वहाँ आपने अपने पुत्रों को भी बतौर उदाहरण के तथा सादगी और जाति-सेवा का पाठ पढ़ने के लिए रक्खा था। और इसीको देखकर अन्य मुसलमान माता-पिताओं ने भी अपने बच्चे इस फार्म पर भेजे थे। जवान काछलिया का नाम अली था। उम्र १०-१२ साल की होगी। अली नम्न, चपल, सत्यवादो और सरल लड़का था। लड़ाई के बाद, पर काछलिया सेठ के पहले उसे भी फिरिश्ते खुदा के दरबार में ले गये। पर मुक्ते विश्वास है कि यदि वह भी जीता रहता तो अपने पिता की कीर्ति को और भी पञ्जवित करता।

### ( 80 )

# पहली फूट

हुं का जुलाई का महीना बीत चला। परवाने जारी करने के दफ्तर खुले। कौमी हुक्म था कि हरएक दफ्तर पर खुले तौर पर पहरा दिया जाय अर्थान् इन दफ्तरो पर जानेवाले रास्तो पर स्वयं सेवक खड़े रहें और वे परवाना लेने के लिए जानेवाले लोगों को सावधान करे। हरएक स्वयंसेवक को एक प्रकार का विशेष चिह्न देकर यह अच्छी तरह सममा दिया गया था कि परवाना लेनेवाले किसी भी भारतीय के साथ वह असभ्यता का बर्ताव न करे। वह उसका नाम पूछे, अगर वह न बतावे तो स्वयंसेवक किसी प्रकार का बल-प्रयोग या असभ्य व्यवहार न करे। उस कानून से भारतीयों को हानि होती थी वह एक कागज पर छपा ली गयी थी और वे कागज प्रत्येक स्वयंसेवक को देकर उसे कह दिया था कि वह एशियाटिक आफिस में जानेवाले हरएक भारतीय को एक-एक कागज दे दे और उसमें लिखी बातें भी सममा दे। स्वयंसेवक पुलिस से भी अदब के साथ बर्ताव करें। पुलिस गालियों दे, मारे, पीटे

तो उसे भी सह लें। अगर वह मार भी न सह सकता हो तो वहाँसे चल दे। अगर पुलिस पकड़े तो खुशी से अपनेको उसे सौंप दे। अगर कहीं जोहान्सवर्ग जैसी जगह हो तो स्वयं मुक्ते खबर करे। अन्य स्थानों पर अपने-अपने स्थानीय नेताओं को खबर करे, और वे जैसा कहें उसी प्रकार करे। हरएक टुकड़ी का एक-एक मुखिया था। आज्ञा यह थी कि मुखिया के हुक्म के अनुसार मातहत पहरेदार पहरा दें।

कौम के लिए इस किस्म का यह पहला ही अनुभव था। बारह साल से अधिक उम्रवाले व्यक्ति को ही पहरेदार चुना जाता था। इसलिए बारह से लेकर अठारह साल तक की उम्र-वाले कई लड़कों ने अपने नाम लिखाये थे। पर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं लिया जाता था, जिसे स्थानीय कार्यकर्ता न पहचानते हों । इतनी सावधानी लेने पर भी हरएक सभा मे श्रीर श्रन्य रीति से भी लोगों से यह कह दिया गया था कि जो अपनी श्रार्थिक हानि का भय अथवा अन्य किसी कारण से परवाना लेना तो चाहते हों पर पहरों के भय के कारण ऐसा न कर सकते हों, उनके साथ नेता एक स्वयं-सेवक कर देगे जो उन्हे ठेठ एशियाटिक आफिस में छोड़ आवेगा, और उनका काम होते ही फिर उन्हें स्वयंसेवकों के पहरे के बाहर लाकर छोड़ देगा। कितनो ही ने इससे लाभ उठाया भी था। हरएक स्थान पर स्वयंसेवकों ने बड़ी ही उमंग के साथ काम किया । वे हमेशा अपने काम में तत्पर और जागरूक रहते। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि पुलिस ने उन लोगो को श्रिधिक सताया। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ दी वहाँ स्वयंसेवकों ने उसे सह लिया।

इस काम में स्वयंसेवकों ने हास्य-विनोद से भी खूब काम किया । कभी-कभी तो इसमें पुलिस भी शरीक हो जाती।

स्वयंसेवक कई प्रकार के लटंके श्रीर निर्दोष बात कहकर श्रपना दिल बहलाते थे। एक बार रास्ता रोकने का श्रपराध लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँके सत्याप्रह में श्रसहयोग शामिल नहीं था। श्रतएव यह कोई नियम न था कि श्रदालतों में श्रपना बचाव न किया जाय। फिर भी यह सामान्य नियम जरूर था कि कौम के धन से वकील करके कोई श्रपना बचाव न करे। श्रदालत में उन स्वयंसेवकों को निरपराध कहकर छोड़ दिया। इससे उनका उत्साह श्रीर भी बढ़ा।

इस प्रकार यद्यपि जो भारतीय परवाना लेना चाहते थे डनके साथ आम तौर से तथा म्वयं-सेवकों की ओर से भी किसी प्रकार का अविवेक या बलात्कार तो नही किया जाता था, फिर भी मुमे यह तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इस युद्ध के कारण एक दूसरे प्रकार का भी दल खड़ा हो गया था। इस दल के लोग स्वयंसेवक नहीं बनते थे। पर वे गुप्त रूप से परवाना लेने-वालों को मार्पीट की धमिकयाँ देते एवं अन्य किसी तरह उनका नुकसान करते । यह तो दुःख की बात थी। इसकी खबर लगते ही फौरन उसे द्वाने के लिए प्रयत्न किया गया। फलतः धमिकयाँ शीघ्र ही लगभग श्रदृश्य हो गर्यी, पर उनका बिल्कुल श्रंत नहीं हुआ। धमिकयों का कुछ कुछ असर भी कायम रह गया, श्रौर मैंने देखा कि उतने ही परिमाण में युद्ध को हानि भी पहुँची। जिन्हें भय था, उन्होंने फौरन सरकार की सहायता मोंगी श्रीर उन्हें यह मिली भी । इस प्रकार कौम में विष घुसा, श्रीर जो कमजोर थे वे श्रीर भी श्रधिक कमजोर वने । इससे विष और भी बढ़ा, क्योंकि कमजोरी का स्वाभाविक गुण है बद्ला लेना । धमिकयों का असर उतना नहीं था । पर लोकमत, और स्वयंसेवकों की उप-

स्थिति के कारण परवाने लेनेवालों के नाम प्रकट होने का हर इन दो बातों का परिणाम बहुत गहरा हुआ। मैं ऐसे एक भी आदमी को नहीं जानता जो मानता हो कि खूनी कानून के सामने सिर भुकाना अच्छी बांत है। जो लोग परवाने लेने के लिए गये थे केवल इसलिए गये कि वे कष्ट और आर्थिक नुकसान बरदाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें वहाँ जाते शर्म भी मालूम होती थी।

श्रात में बड़े व्यापारवाले भारतीयों को एक तरफ से शर्म श्रीर दूसरी श्रोर से अपने व्यापार को हानि पहुँ वने का डर इन दो कितनाइयो में से बाहर निकलने का राहता कितने ही भारतीय श्रागुत्राश्रो ने दूं द ही तो निकाला। एशियाटिक श्राफिस में जाकर उन्होंने इस बात का प्रबन्ध कर दिया कि वहाँका एक श्रधिकारी रात के नौ दस बजे के बाद एक मकान पर जाकर उनको परवाने दे दे। उनको यह विश्वास था कि इस प्रबन्ध के कारण कितने ही समय तक लोगों को यह पता तक नहीं लगेगा कि फज़ाँ-फज़ाँ श्रादमियो ने खूनी कानून को मान लिया है। दूसरे, उन्होंने यह भी सोचा कि चूंकि वे श्रागुत्रा थे, इसलिए उन्हें देख-देखकर दूसरे भी कानून को मान लेंगे। इसस श्रीर कुछ नहीं तो कम से कम लजा का भार तो बँट जायगा। बाद में श्रगर पोल खुल गयी तो भी विन्ता की बात नहीं।

पर स्वयंसेवकों का प्रबन्ध इतना अच्छा था कि पल-पल की खबर हम सबको मिल जाया करती थो। ठेठ एशियाटिक आफिस में भी तो एक ऐसा व्यक्ति अवश्य था जो सत्याप्रहियों को ऐसी खबरें फौरन भेज दिया करता। दूसरे, ऐसे भी कई लोग थे जो स्वयं तो कमजोर थे, पर यह नहीं देख सकते थे कि उनमें से बड़े-बड़े लोग इस कानून के सामने सर फुका दें। वे

यह सोचकर श्रद्धापूर्वक सत्याप्रहियों को खबर कर देते कि श्रगर वे लोग दृढ़ बने रहें तो वे भी रह सकेंगे। इस प्रकार एक बार इस दत्तता के कारण कौम को यह खबर फौरन मिल गयी कि रात को अमुक दुकान पर अमुक आदमी परवाने लेने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मिलकर पहले हम लोगों ने उन्हें ठीक-ठीक तरह से समभ लेने का यत्न किया। उस दुकान पर पहरा भी लग गया। पर आखिर आदमी अपनी दुर्बलता को कहाँ तक द्बा सकता है ? रात के दस-ग्यारह बजे कितने ही मुखियात्रो 'ने परवाने ले लिये। वीणा का संगीत विसंवादी हो गया। दूसरे ही दिन कौम ने उनके नाम प्रकट कर दिये। पर लजा की भी हद होती है न। जब स्वार्थ का सवाल श्रा खड़ा होता है तब श्रादमी शर्म-वर्म सब भूल जाता है, श्रीर वह गिर पड़ता है। इस पहली फूट के कारण करीब पाँच सौ आदिमियो ने परवाने लिये। कितने ही दिन तक तो परवाने लेने का काम खानगी मकानों मे ही किया गया। पर जैंसे-जैसे शर्म कम होती गयी वैसे-वैसे इन पाँच सौ मे से कितने ही लोग खुले आम एशियादिक आफिस में अपना नाम लिखाने के लिए जाने लगे।

#### ( १५ )

## पहला सत्याग्रही केदी

को ४०० से अधिक नाम नहीं मिल सके, तब अधिकारीगण् इस निश्चय पर पहुँचे कि अब किसी को पकड़ना चाहिए। पाठक जर्मिरटन नाम से परिचित हैं। वहाँ पर बहुत-से भारतीय रहते थे। उनमें रामसुन्दर नामक एक मनुष्य भी था। यह बड़ा वाचाल और बहादुर दीखता था। कुछ-कुछ रलोक भी जानता था। उत्तरी भारत का रहनेवाला अर्थात थोड़े-बहुत दोहे-चौपाई तो अवश्य ही उसे याद होने ही चाहिएं। और तिसपर पण्डित कहा जाता था। इसलिए वहाँ के लोगों मे उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसने कई जगह भाषण् भी दिये थे। भाषण् काफी जोशीले होते थे। वहाँ के कितने ही विध्नसन्तोषी भारतीयों ने एशियाटिक आफिस।में यह खबर पहुँचायी कि अगर रामसुन्दर पण्डित को गिरफ्तार कर लिया गया तो जर्मिस्टन के बहुत से भारतीय परवाना ले लेंगे। अधिकारीगण् इस लालच को कदापि रोक नहीं सकते थे। रामसुन्दर पण्डित गिरफ्तार हुए। अपने दक्ष का यह, पहला ही मामला था। इसलिए सरकार और

भारतीयों में भी बड़ी हलचल मच गयी। जिस रामसुन्दर परिडत को केवल जर्मिस्टन के लोग ही जानते थे, उसे अब च्रण भर में सारे द्विण श्रफ्रीका के लोग जानने लग गये। एक महान् पुरुष का मामला चलते समय जिस प्रकार सबकी नजर वही दौड़ती है ठीक उसी तरह रामसुन्दर पिएडत की ऋोर सबका ध्यान **ष्ट्राकृष्ट हुआ। शांति-रद्या के लिए किसो प्रकार की तैयारी करने** की आवश्यकता नहीं थी । तथापि सरकार ने अपनी ओर से वह इन्तजाम भी कर लिया था। अदालत में भी रामसुन्दर का वैसा ही आदर-सत्कार किया गया जैसा कि कौम के प्रतिनिधि श्रीर एक श्रसामान्य श्रपराधी का होना चाहिए था। श्रदालत उत्सुक भारतीयों से खचाखच भर गयी थी। रामसुन्दर को एक महीने की सादी क़ैंद की सजा हुई। उसे जोहान्सर्गेत्र की जेल मे रक्खा गया। उसको यूरोपियन वार्ड में त्रालग एक कमरा दिया गया था। उससे मिलन-जुलने में जरा भी कठिनाई नही होती थी उसका खाना बाहर से मेजा जाता था और भारतीय उसके लिए नित्य नये श्रच्छे-श्रच्छे पकवान पकाकर भेजते थे। वह जिस वात की इच्छा करता, वह फौरन ही पूरी कर दी जाती। कौम ने उसका जेल-दिन बड़ी धूमधाम से मनाया । कोई हताश नही हुआ। उत्ताह और भी बढ़ गया। सैकड़ो जेल जाने के लिए त्तैयार थे। एशियाटिक श्राफिस की श्राशा सफल न हुई। जर्मिस्टन के भारतीय भी परवाना लेने के लिए नहीं गये। इस सजा का फायदा कौम को ही हुआ। महोना खतम हुआ। रामसुन्द्र छूटे, श्रौर उन्हें बड़ी धूम-धाम से गाजे-बाजे के साथ जुलूस बना कर सभास्थान पर ले गये । कई उत्साहप्रद भाषण हुए । रामसुन्दर को फूलो से ढॅक दिया। स्वयंसेवको ने उनके सत्कार में उनकी दावत की। सैकड़ों भारतीय अपने मन में कहने लगे

कि 'श्रोरे, हम भी गिरफ्तार हो जाते तो कितना आनंद आता !" श्रीर रामसुन्दर परिंडत से मधुर ईर्षा करने लगे।

पर रामसुन्दर कड़वी बादाम साबित हुए । उनका जोश - भूठी सती का साथा। एक महीने के पहलें तो जेल से निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे श्रनायास पकड़े गये थे। जेब मे डन्होंने इतना ऐशोत्राराम किया कि बाहर से भी 'त्रिधिक। फिर भी स्वच्छन्दी और व्यसनी श्रादमी जेल के एकांतवास को श्रीर -श्रानेक प्रकार के खान-पान के होते हुए भी वहाँ के संयम को कदापि बद्रित नहीं कर सकता । यही हाल रामसुन्दर पिखत का हुआ। कौम और अधिकारियों से मनमानी सेवा लेने पर भी उन्हें जेल कड़वी माल्म हुई और उन्होंने ट्रान्सवाल और युद्ध दोनो को अन्तिम नमस्कार करके अपना रास्ता लिया । हरएक कौम मे खिलाड़ी तो रहते ही हैं। वही हाल युद्धों का भी होता है। लोग रामसुन्दर को श्रन्छी तरह जानते थे। तथापि ऐसे भी आदमी कभी-कभी काम देते है, यह समफकर उन्होंने राम-सुन्दर का छिपा हुआ इतिहास उस की पोल खुलने पर भी कई दिनो तक नहीं सुनाया थ।। पीछे से मुक्ते मालूम हुआ कि रामसुन्दर तो अपना गिरमिट पूरा किये बिना ही भागा हुआ गिरमिटिये था। उसके गिरमिटिया होने की बात को मै घृणा से नहीं लिख - रहा हूँ। गिरमिटिया होना कोई ऐव नहीं है। पाठक आगे चलकर देखेंगे कि युद्ध की सची शोभा बढ़ानेवाले तो गिरमिटिये ही थे। युद्ध की जीत में भी उन्हीं का सबसे बड़ा हिस्सा था। पर ागरिमट से भाग निकलना अवश्य ही एक दोष है।

रामसुन्दर का यह इतिहास मैंने उसका ऐव बताने के हेतु से -नहीं, बल्कि उसमें जो रहत्य है वह दिखाने के हेतु से लिखा है। हर एक पवित्र श्रान्दोलन था युद्ध के संचालकों को चाहिए कि वे शुद्ध मनुष्यों को ही उसमें शामिल करें। तथापि आदमी कितना ही सावधान क्यों न हो अशुद्ध मनुष्य को विलक्कल रोक देना श्रसम्भव है। फिर भी यदि संचालक निडर श्रीर सच्चे हों तो अज्ञानतः अशुद्ध आद्मियों के घुम आने पर भी युद्ध को श्रन्त में नुकमान नहीं पहुँच सकता। रामसुन्द्र पिख्डत की पोल खुलत ही उसकी कोई कीमत नहीं रही। वह तो वेचारा अव रामसुन्दर पण्डित नहीं कोरा रामसुन्दर ही रह गया। कौम उसे भूल गयी। पर युद्ध को तो उससे शक्ति ही मिली। युद्ध के लिए मिली हुई जेल बहू -खात नहीं गयी। उमके जेल जाने से कौम में लो नवीन शक्ति आयी वह तो कायम ही रही। विक उसके उदाहरण का भी यही असर हुआ कि अन्य कितने ही कमजोर श्रादमी श्रपने श्राप युद्ध से श्रलग हो गये। श्रीर भी कितने ही ऐमें उदाहरण हुए। पर मैं यहाँपर उन मनका इतिहाम देना नहीं चाहता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। कौम की मजवृती या कमजोरी पाठकों से छिपो नही रह सकती। इसलिए यहाँपर में यह भी कह देना चाहता हूँ रामसुन्द्र जैसे केवल वे ही नहीं थे। पर मैंने तो यह देखा कि सभी रामसुन्दरों ने थान्दोलन की मेवा ही की।

पाठक रामसुन्दर को दोप न दे। इस संमार में मनुष्यमात्र अपूर्ण है। जब इम किमी मनुष्य में अधिक अपूर्णता देखते हैं, तब हम उमकी आर अँगुली दिखाते हैं। पर सच पूछा जाय तो यह भूल है। रामसुन्दर जानवूम कर दुवल नहीं बना था। मनुष्य अपने न्वभाव की स्थिति को बदल सकता है उसकी अपने वश में इछ हद तक कर सकता है पर उसे जड़ से कीन बदल सकता है? जगत्कर्जा ने मनुष्य को यह स्वतन्त्रता नहीं दे रक्खी हैं। रोर अगर अपने चमड़े की विचित्रता को बदल सकता हो

तो मनुष्य भी अपने स्वभाव की विचित्रता को बदल सकता है। हमें यह कैसे माल्म हो सकता है कि भाग निकलने के बाद रामसुन्दर को कितना पश्चाताप हुआ ? अथवा क्या उसका भाग निकलना ही पश्चाताप का एक दृढ़ प्रमाण नही माना जा सकता ? अगर वह बेशमें होता तो उसे भागने की क्या पड़ी थी ? परवाना लेकर खूनी कानून के अनुसार वह हमेशा जेल-मुक्त रह सकता था। यही नहीं बिक वह चाहता तो एशियाटिक आफिस का दलाल बनकर दूसरों को घोखा दे सकता था और सरकार का प्रिय बन सकता था। यह सब न करते हुए अपनी कमजोरी कौम को बताने में वह शरमाया और उसने अपना मुँह छिपा लिया। अपने इस काये के द्वारा भी उसने कौम की सेवा ही की, ऐसा उदार अर्थ हम क्यों न लगावे ?

# 'इंडियन ऋोपीनियन'

पाठकों के सामने रख देना चाहिए। इसिलए 'इंडियन श्रोपीनियन' नामक जो श्रखबार दिन्न श्रापाहन हैं; उसका परिचय भी पाठकों को करा देना श्रावश्यक है। दिन्न श्रापाद श्र

सबसे नजदीकी स्टेशन 'फिनिक्स' वहांसे ३ मील पर है। पत्र का नाम पहले ही से 'इंडियन ऋोपीनियन' है। एक समय वह अंग्रेजी, गुजराती, तामिल और हिन्दी मे प्रकाशित होता था। पर तामिल और हिन्दी भी भारप्रद मालूम होने लगी। दूसरे, इन दोनो भाषात्रों के ऐसे लेखक नहीं मिलते थे, जो खेत पर रह सकें श्रीर न उन लेखों पर कोई श्रंकुश ही रह सकता था। इसित्ए दोनों भाषात्रों का बन्द करके केवल अंग्रेजी श्रीर गुजराती विभाग ही कायम रक्खा गया। सत्याप्रह के आरम्भ के समय पत्र इसी प्रकार चल रहा था। संस्था में गुजराती, हिन्दुस्तानी, तामिल श्रीर श्रंप्रेजी सभी थे। मनसुखलाल नाजर की अकाल मृत्यु के बाद एक अंग्रेज मित्र हर्बर्ट किचन उसके सम्पादक हुए। उनके बाद कुछ समय तक स्वर्गीय जोसेफ डोक नामक एक पाद्री सन्जन रहे। बाद हेनरी पोलक तो बरसो तक डसके सम्पादक रहे। इस अखबार के द्वारा कौम को मप्ताह की सभी खबरें दी जा सकती थी। जो भारतीय गुजराती नहीं जानते थे, उन्हें अंग्रेजी विभाग द्वारा आन्दोलन की कुछ-कुछ शिचा मिल जाया करती थी। श्रीर भारत, इंग्लैंड तथा दिल्ला अफ्रीका के अंग्रेजों के लिए तो 'इंडियन ओपीनियन' एक साप्ताहिक समाचार पत्र का काम देता था। मै यह मानता हूं-कि युद्ध की हस्ती आंतरिक बल पर स्थित है। वह बिना अख-बार के भी लड़ा जा सकता है। पर साथ ही मेरा यह भी अनुभव है कि 'इण्डियन श्रोपोनियन' के कारण जो सुविधायें पैदा हो गयी, कौम को अनायास जो शिचा दी जा सकी, दुनिया के तमाम हिस्सो मे बसनेवाले भारतीयो के पास जो समाचार फैलाये जा सके, वे अन्य किसी प्रकार शायद नहीं किये जा सकते थे। इसलिए यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि युद्ध के साधनों में 'इण्डियन त्रोपीनियन' भी एक बड़ा उपयोगी त्रौर प्रवल साधन था।

युद्ध की प्रगति तथा अनुभव ज्ञान के कारण कौम में जैसे-जैसे परिवतंन होते गये, ठीक उसी प्रकार 'इिएडयन ज्रोपीनियन' में भी हुए। इस पत्र में पहले विज्ञापन लिये जाते थे। छापाखाने में बाहर की छपाई का काम भी किया जाता था। मैंने देखा कि इन दोनो कामो मे अच्छे-से-अच्छे आदमियों को रुके रहना पड़ता है। हमेशा ऐसे भी धर्मसंकट पैदा होते कि यदि विज्ञापन लेना ही है तो कौन-से लिये जावें श्रीर कौन-से न लिये जावें। फिर यदि यह तय हो कि अमुक विज्ञापन न लिया जाय पर विज्ञापनदाता कौम का कोई अगुआ हो तो इस डर से कि उसका दिल न दु:ख जाय विज्ञापन जबरदस्ती लेना पड़ता था। इस विभाग के बन्दोबस्त के लिए भी एक अच्छे से अच्छे आदमी को अपना समय खराब करना पड़ता, खुशामदें करनी पड़तीं, सो अलग ही। दूसरे यह भी ख़याल हुआ कि पत्र यदि धन के लिए नहीं बल्कि कौम की सेवा के लिए ही चलाया जा रहा है, तो वह सेवा जबर्दस्ती से नहीं बल्कि उसकी इच्छा-नुसार ही होनी चाहिए। कौम को इस इच्छा का सबूत तो यही हो सकता है कि जितनी घटी हो रही है उसे वह अच्छी संख्या में प्राहक होकर दूर करदे। तीसरे, यह भी विचार किया कि पत्र का खर्च निकार्लन के उद्देश्य से थोड़े से व्यापारियों के सेवाभाव को जाप्रत करके पत्र में अपना विज्ञापन देने के लिए सममाने की अपेचा जनता को पत्र के ब्राहक होने के लिए समसाना जनता श्रौर श्रगुत्रात्रों के लिए भी बड़ी हितकर शिला होगी। विचार स्थिर होते ही फौरन उसपर अमल करना भी शुक्र किया। फल यह हुआ कि जो लोग विज्ञापन के मांभट में पड़े हुए थे

वे ही अब अखबार को अच्छा बनाने के उद्योग में लगे । कौम फौरन समक गयी कि 'इरिडयन खोपीनियन' तो उसका पत्र है श्रीर उसे चलाने की जिम्मेदारी भी उसीके सिर पर है। इस सब कार्यकर्ता निश्चित्त हो गये। कौम अगर पत्र माँगे तो अब केवल उसके लिए पूरी-पूरी मेहनत करने की चिन्ता ही हमें करनी थी। हर किसी भारतीय का हाथ पकड़ कर उसे 'इंडियन श्रोपीनियन' लेने के लिए कहने में हमारे लिए श्रव किसी सोच-विचार की जरूरत न रही। बल्कि श्रब तो यह करना इम अपना धर्म सममते लग गये। 'इरिडयन श्रोपीनियन' का आंतरिक बल और स्वरूप भी बदल गया। बह एक महाशक्ति बन गया । उसकी साधारण ब्राहक-संख्या १२००-१४०० तक थी। पर वह श्रव दिन-ब-दिन बढ़ने लगी। उसका वार्षिक चन्दा बढ़ाना पड़ा था। तथापि जब लड़ाई ने उम्र रूप धारण किया उस समय ३४०० तक प्राहक संख्या बढ़ गयी। उसका पाठक चर्ग २०००० से श्रिधिक न होगा । पर उसमे भी ३००० से अधिक प्रतियों का विकना आश्चर्यजनक प्रचार कहा जा सकता है। कौम ने उस समय इस पत्र को यहाँ तक अपना लिया था कि यदि जोहान्सबर्ग में वह नियत समय पर न पहुंच पाता तो सुम पर शिकायतों की माड़ी लग जाती। वह प्रायः रविवार की सुवह को जोहान्सबर्ग पहुँच जाता था। सुके याद है कि पत्र पहुँचते ही कितने ही लोग अपना काम अलग रखकर पहले उसका गुजराती विभाग पढ़ जाते। एक मनुष्य पढ़ता और पाँच पचीस आद्मी उसके आसपास बैठ कर सुनते। हम लोग गरीब ठहरे, इसलिए कितने ही लोग इस पत्र को आपस में चन्दा करके भी मँगाते थे।

प्रेस में बाहर का काम न कोने के विषय में भी मैं

लिख चुका हूँ। उसे बन्द करने के कारण भी प्रायः वे ही थे जो विज्ञापनों के लिए बताये गये हैं। बाहर की छपाई का काम बन्द करने पर कम्पोजीटरों का जो समय बचा उसे हमने पुरतक प्रकाशित करने की छोर लगाया। कौम इस बात को जानती थी कि इसमे हमारा हेतु धन-संचय कदापि न था। पुरतकें बतौर युद्ध की सहायता के ही छापी जाती थी इसलिए उनकी भी अच्छी बिक्री होती थी। इस प्रकार पत्र छौर प्रेस दोनों ने युद्ध में अपना काम किया। छौर जैसे-जैसे कौम में सत्यायह की जड़ जमती गयी, ठीक उसी परिमाण में सत्यायह की हिष्ट से पत्र और छापाखाने में भी प्रगति होती जा रही है यह स्पष्टतया मालूम हो सकता था।

#### ( २० )

### पकड़-धकड़

यह हम देख चुके कि रामसुन्दर की गिरफ्तारी से सरकार को जरा भी फायदा नहीं हुआ। इधर कौम का उत्साह दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ता जा रहा था। श्रिधकारी गण यह देखकर दंग रह गये। एशियाटिक विभाग के ऋधिकारी तो अवश्य ही 'इण्डियन श्रोपीनियन' के लेख ध्यान पूर्वक पढ़ते थे। युद्ध के विषय की एक भी बात छिपायी नहीं जाती थी। कौम की शक्ति, दुर्बलता वगैरा सब कुछ शत्रु, मित्र, श्रौर तटस्थ जो कोई भी जानना चाहता था ऋखबार पर से जान सकता था। अधिकारी लोग इस बात को पहले ही से समभ चुके थे कि जिस युद्ध का हेतु दुष्ट नहीं है, जहाँ छल-कपट को स्थान नहीं है, श्रौर जिस युद्ध की विजय केवल सची श्रांतरिक शक्ति पर निर्भर है उसमें छिपाने लायक कुछ हो ही नहीं सकता। कौम का स्वार्थ ही इस बात की शिचा देता है कि यदि दुर्बलतारूपी रोग को दूर करना है, तब तो वह जहाँ कहीं हो, उसकी जाँच करके उसे प्रकाश मे लाना चाहिए । जब उन्होंने देखा कि पत्र उसी उद्देश्य से चल रहा है, तब तो वह उनके लिए भारतीयों के वतमान इतिहास अर्थात आइने का काम देने

लग गया। उसपर से उन्होंने यह तय किया कि जबतक वे कुछ खास-खास अगुआओं को गिरफ्तार नहीं करवा लेते तब तक युद्ध का बल तोड़ा नहीं जा सकता। इसिलए १६०७ के दिसम्बर में कितने ही अगुआओं को अदालत में हाजिर होने के नोटिस मिले। यह मुफ्ते कुबूल करना चाहिए कि अधिकारियों ने अपने इस व्यवहार से अपनी सभ्यता का ही परिचय दिया था अगर वे चाहते तो अगुआओं को वारंट से भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसके बजाय केवल नोटिस भेजकर उन्होंने अपनी सभ्यता के साथ-साथ यह भी विश्वास प्रकट कर दिया कि अगुआ आज अपने को स्वेच्छापूर्वक सौंप देगे। नियत समय पर नोटिस मिले और वे लोग अदालत उपस्थित हुए।

इनमें कबीन नामक एक व्यक्ति जोहान्सबर्ग में रहनेवाले चीनी लोगों के अगुआ भी थे। जोहान्सबर्ग में उनकी संख्या कोई ३००-४०० होगी। वे सभी व्यापार या छोटी-मोटी खेती का काम करते थे। भारत कृषिप्रधान देश है। पर मेरा यह विश्वास है कि चीनी लोगों ने खेती को जितना बढ़ाया है उतना हम लोगों ने नहीं। अमेरिका आदि देशों में खेती की जो प्रगति हुई है वह आधुनिक है और इसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार पश्चिमी खेती को में अभी प्रयोगावस्था में मानता हूँ। पर चीन तो हमारे ही जैसा प्राचीन देश है। और वहाँ प्राचीन काल से ही खेती में तरक्की की गयी है। इसलिए चीन और भारत की तुलना करे तो हमें उससे कुछ शिचा मिल सकती है। जोहान्सबर्ग के चीनियों की खेती देखकर और उनकी बातें सुनकर तो मुमे यही मालूम हुआ कि चीनियों का ज्ञान और उद्योग भी हम लोगों से बहुत बढ़कर है। जिस जमीन को हम उसर सममकर छोड़ देते हैं, उसीमें वे अपने खेती के

सूदम ज्ञान के कारण बीज बोकर अब्छी फसल पैदा कर सकते हैं। यह उद्यमशील और चतुर कौम भी उस खूनी कानून की श्रेणी में आती थी। इसलिए उसने भी भारतीयों के साथ युद्ध में शामिल होना उचित समभा। तथापि शुरू से आखिर तक दोनों कौमों का हर एक व्यवहार ऋलग-ऋलग होता था। दोनों अपनी-अपनी संस्थाओं के द्वारा भागड़ रही थीं। इसका शुभ फल यह होता है कि जबतक दोनों जातियाँ अपने निश्चय पर दृढ़ रहती हैं तबतक तो दोनों को फायदा होता है । पर आगे चलकर यदि एक फिसल भी जाय तो इससे दूसरी जाति को कोई हानि की संभावना नहीं रहती। वह गिरती तो हरगिज नहीं। आखिर बहुत से चीनी तो फिसल गये, क्योंकि उनके नेता ने उन्हें धोखा दिया। नेता कानून के वश तो नही हुए पर एक दिन किसी ने आकर मुक्तसे कहा कि वे बिना हिसाब-किताब समभाये ही कहीं भाग गये। नेता के चले जाने के बाद अनुयायियों का दृढ़ रहना तो हमेशा मुश्किल ही पाया गया है। फिर नेता में किसी मिलनता के पाये जाने पर तो निराशा दूनी बढ़ जाती है। पर जिस समय पकड़ा-धकड़ी शुरू हुई उस समय तो चीनी लोगों में बड़ा जोश फैला हुआ था। उनमे से शायद ही किसीने परवाने लिये हों। इसीलिए भारतीय नेतात्रों के साथ चीनियों के कर्ता-धर्ता मि० कबीन भी पकड़ा गया। इसमें शक नहीं कि कुछ समय तक तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया था।

गिरफ्तार किये गये जिन अन्य नेता का मैं यहाँ परिचय देना चाहता हूँ वह हैं थंबी नायडू। थंबी नायडू तामिल सजन थे। उनका जन्म सारिशस में हुआ था। उनके साता-पिता मद्रास इलाके से वहाँ आजीविका के लिए गये हुए थे। श्री

नायहू एक सामान्य व्यापारी थे । उन्होंन कोई भी शिचा पाठशाला में नही पायी। पर उनका अनुभव ज्ञान बड़े ऊँचे दर्जे का था। अंग्रेजी अच्छी तरह बोल और लिख भी सकते थे, हालाँ कि भाषा-शास्त्र की दृष्टि से उसमे वे अवश्य गलतियाँ करते थे। तामिल भाषा का ज्ञान भी अनुभव से ही प्राप्त किया था। हिन्दुस्तानी अच्छी तरह समभ लेते और बोल भी सकते थे। तेलगू का भी कुछ ज्ञान रखते थे। पर हिन्दी श्रौर तेलगू की लिपियों का ज्ञान उन्हे जरा भी न था। मारीशस की भाषा भी,-जिसका नाम फीओल है और जो अपभ्रष्ट फोच कही जा सकती है उन्हें बहुत अच्छी तरह अवगत थी। इतनी भाषाओं का ज्ञान द्विए अफ्रीका से कोई आश्चर्यजनक बात न थी। द्विण अफ्रीका मे आपको ऐसे सैकड़ो भारतीय मिलेगे जिन्हें इन सभी भाषात्रों का मामूली ज्ञान है। और इन सबके त्रातिरिक्त हबशियों की भाषा का ज्ञान तो उन्हे अवश्य ही होता है। इन सभी भाषात्रों का ज्ञान वे अनायास प्राप्त करते हैं और कर भी सकते हैं। इसका कारण मैंने यह देखा कि विदेशी भाषा के द्वारा शिज्ञा प्राप्त करते करते उनके दिमाग थके हुए नही होते। उनकी स्मरण-शक्ति तीत्र होतो है। उन भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी के साथ बोल-बोलकर श्रीर श्रवलोकन करके ही वे उन भाषाश्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इससे उनके दिमाग को जरा भी कष्ट नहीं होता, बल्कि इस रोचक व्यायाम के वारण उनकी बुद्धि का स्वाभाविक विकास ही होता है। यही हाल थंबी नायडू का हुआ उनकी बुद्धि भी बड़ी तीत्र थी। नवीन प्रश्नो को वे बड़ी फ़ुर्ती के साथ समभ लेते। उनकी हाजिर जवाबी आश्चर्यजनक थी। भारत कभी नही आये थे पर फिर भी उनका उस पर आगाध त्रेम था । स्वदेशाभिमान उनकी नस-नस में भरा हुआ था।

उनको हद्ता चेहरे पर ही चित्रित था। उनका शरीर बड़ा मन-बूत और कसा हुआ। था। मेइनत से कमी थक्ते ही न थे। कुर्पी पर बैठकर नेतापन करना हो तो उस पद की भी शोभा बढ़ा दें। पर साथ ही हरकारे का काम भी उतनी ही स्वामानिक रीति से वे कर सकते थे। सिर पर बोका उठाकर बाजार से निक्तने में थंबी नायहू जरा भी न शरमाते थे। मेहनत के समय न रात देखे न दिन। कौम के लिए अपने सर्वश्व की आहुति देने के लिए हर किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। अगर थंबी नायडू हद से ज्यादा साहसी न होते और उनमें क्रोध न होता तो त्राज वह वीर पुरुष ट्रान्सवाल में काछलिया की ऋतु-पिश्यित में आसानी से कौम का नेतृत्व ग्रह्ण कर सकता था। ट्रान्सवाल के युद्ध के अन्त तक उनके क्रोध का कोई विपरीत परिणाम नहीं हुन्ना था, बल्कि तवतक उनके त्रामुख गुण जवाहिरों के मुत्राफिक चमक रहे थे। पर बाद में मैंने देखा कि उनका कोध और साहस प्रवत्त शत्रु सावित हुए, और उन्होंने उन के गुणों को छिया दिया। पर कुत्र भी हो, द्विण श्रक्रीका के सत्याप्रह युद्ध में थंबी नायडू का नाम हमेशा पहले ही वर्ग में रहेगा।

हम सबको श्रदालत मे एक साथ ही हाजिर होना था। पर सबके मुकद्मे श्रलग श्रलग श्रलाये गये थे। हमें किसीको श्रपना बचाव तो करना ही न था। सब श्रपना श्रपना श्रप्राध कुनूल करनेवाले थे। मैंने श्रदालत में श्रपना कोई लिखित बयान भी पेश नहीं किया। केवल इसी भावार्थ के कुछ शब्द कहे कि विचारपूर्वक श्रीर श्रपना धर्म सममकर हो में इस खुनी कानून का सामना कर रहा हूँ। इसके लिए मुक्ते जो सजा मिलेगी उसे सहन करना मैं श्रपना सम्मान समभू गा। दो महीने की सादी कैंद की सजा मुमे मिली । जिस श्रदालत में मैं सैकड़ों बार वकील की हैसियत से खड़ा रहता था, वकीलों के साथ बैठता था, वहीपर श्राज मैं मुलजिम के पींजड़े में खड़ा हूँ यह विचार छुद्ध विचित्र जरूर मालूम हुश्रा, पर यह तो मुमे श्रच्छी तरह याद है कि वकीलों के साथ बैठने में मैं श्रपना जो सम्मान सममता था उसकी श्रपेचा कहीं श्रधिक सम्मान श्राज मैंने उस पींजड़े में खड़ा रहने ही में माना। मुमे याद नहीं श्राता कि उसमे पैर रखते हुए मरे दिल में जरा भी चोम हुश्रा हो। श्रदालत में तो सैकड़ों हिन्दुस्तानी भाई वकील-मित्र वगैरा के सामने मैं खड़ा था। परन्तु सजा के सुनाते ही फीरन कैंदियों को जिस दरवाजे से बाहर ले जाते हैं, उससे ले जाने के पहले जहाँ रक्खा जाता है वहाँ एक सिपाही मुमे ले गया।

खस समय मैंने देखा कि आस-पास सन्नाटा-सा छा गया है। कैंदियों के बैठन के लिए वहाँ एक बेंच पड़ी थी उसपर बैठने के लिए मुमे कहकर पुलिस अधिकारी दरवाजा बन्द करके चला गया। यहाँ मेरे दिल में जरूर जोभ पैदा हुआ। मैं गहरे विचार-सागर में गोते लगाने लगा। घरचार कहाँ है ? वकालत कहाँ गथी ? और कहाँ है वे सभाये ? क्या यह सब स्वप्न था और आज मैं कैंदी हो गया हूँ ? इन दो महीनों में क्या होगा ? क्या पूरे दो महीने काटने होंगे ? यदि लोग बराबर एक-के-बाद एक आते रहे तब तो दो महीने यहाँ रहना ही न पड़े ! पर यदि न आवें तो ये दो महीने कैंसे कटेंगे ? यह लिखते हुए मुक्ते जितना समय खग रहा है उसके शताँश से भी कम समय में ये और ऐसे कितने ही विचार मेरे दिल में आ गये। पर उनके आते ही मैं शरमायः। "अरे, यह कैंसा मिध्याभिमान! मैं तो जेल को महल वता रहा था! 'खूनी कानून का सामना करते हुए जो कुछ

मुसीबते आवें, उन्हें दु:ख नहीं, सुख सममना चाहिए, उसका सामना करते हुए जानोमाल भी अर्पण कर देना यही तो सत्यामह की पूर्णता है' यह सब ज्ञान कहाँ चला गया ?" बस, यह विचार आते ही मैं फिर होश में आया और अपनी मूर्खता पर आप ही हँसने लगा। अब 'दूसरे भाइयो को कैसी सजा दी जायगी, उन्हें मेरे साथ ही रक्खेंगे या अलग' आदि व्यवहारिक विचारों में में पड़ा, इस प्रकार गीते लगा ही रहा था कि दरवाजा खुला। पुलिस अधिकारी ने मुम्ने अपने पीछे आने के लिए कहा। में रवाना हुआ कि मुम्ने आगे करके वह पीछे हो गया और जेला की बन्द गाड़ी के पास मुम्ने ले गया और उसमे बैठने के लिए कहा। मेरे बैठते ही गाड़ी जोहान्सवर्ग की जेल के तरफ बढ़ी।

जेल में श्राने पर मेरे कपड़े निकलवाये। मैं जानता था कि जेल में कैदियों को नंगा किया जाता है। सबने यह निश्चय कर लिया था कि जहाँ तक जेल के नियत व्यक्तिगत श्रपमान करनेवाले श्रथवा धर्म के खिलाफ न हो वहाँ तक उनका स्वेच्छा से पालन किया जाय। हमने इसे सत्याग्रही का धर्म समफा था। पहनने के लिए जो कपड़े मिले वे बहुत मैंले थे। उन्हें पहनते समय तो जरा भी श्रच्छा न लगा। खूब मन को रोकना पड़ा श्रीर बढ़ा ही दु:ख हुआ। पर यह सोचकर कि अभी तो श्रीर भी कितनी ही श्रखच्छता को बद्दित करना होगा, चिक्त को थामा। नाम-धाम लिखकर मुक्ते एक विशाल कमरे में ले गये।, कुछ देर तक वहाँ रक्खा होगा कि इतने ही में मेरे साथी भी हँसते-हँसते और बातचीत करते हुए आ पहुँचे और मेरे बाद उनका मुकदमा कैसे चला आदि सब हाल उन्होंने कह सुनाया। मेरा मुकदमा खतम होने पर लोगों, ने काले भंडे हाथों में ले ले कर एक जुल्स निकाला। कोई उत्तेजित भी हो गये थे। पुलिस

श्रायी, दो चार को मार भी पड़ी, श्रादि हाल सुने। हम सबको एक ही जेल श्रीर एक ही कमरे में रक्खा गया, इसलिए हम सब बड़े प्रसन्न हुए।

छः बजे हमारे कमरे का द्रवाजा बन्द कर दिया गया। वहाँ की जेल की कोठड़ियों के दरवाजों में लोहे की छड़ें नहीं होतीं। ठेठ ऊपर दीवाल में एक भरोखा हवा के लिए रक्खा जाता है। इसलिए हमे तो दृषही मालूम हुआ कि हम तो मानों सन्दूक में बन्द हैं। अधिकारियों ने जो आदर सत्कार रामसुन्दर का किया था वह हमारा नहीं किया। पर इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं था। रामसुन्दर पहला सत्याप्रही क्तेदी था। इसलिए अधिकारियों को इस बात का खयाल न था कि उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाय । हमारी संख्या तो पहले ही से काफी थी। सरकार और भी लोगो को पकड़ना चाहती थी। इसलिए हमें हबशी जेलखाने में रक्खा गया। द्विण अफ्रीका मे दो विभाग ही होते है गोरा और काला (हबशी)। भारतीय क्रेंदी की गिनती भी हबशियों के विभाग में की जाती है। मेरे साथियों को भी मेरे जितनी ही सादी क़ैंद की सजा हुई थी। दिन निकलते ही हमे यह माल्म हुआ कि सादी क़ैदवालों को अपनी हो पोशाक पहनने का इक्त रहता है। श्रीर श्रगर वह उसे न पहना चाहें तो सादी क़ैदवालों के लिए जो खास पोशाक रहती है वह उन्हे दी जाती है। इस सबने यही निश्चय किया कि घर की अपनी पोशाक यहाँ पहनना तो ठीक नहीं । अतः जेल की ही पोशाक पहननी चाहिए । श्रिधकारियों को इसने इस बात की सूचना भी कर दी। इसलिए हमें सादी क़ैदवाले क़ैदियों की पोशाक दी गयी। पर इस प्रकार के मादी कैंदवाले क़ैदी दिल्या अफ्रोका में सेंकड़ो

न्संख्या में होते ही नहीं । इसलिए ज्यों ही सादी कैदवाले क़ैदी श्राधिक श्राने लगे त्यों ही जेल के कपड़े खत्म हो गये । हमें इस विषय में कोई शिकायत तो करनी ही नहीं थी, इसलिए कड़ी क़ैदवाले क़ैदियों के कपड़े पहनने में भी हमने कोई उज़र नहीं किया। पीछे से श्राये हुए कितने ही माइयों ने इन कपड़ों की श्रपेचा श्रपने ही कपड़े पहने रहना पसन्द किया। मुक्ते यह श्रच्छा नहीं मालूम हुआ। पर इस विषय में आग्रह करना भी श्रनुचित समका।

दूसरे या तीसरे ही दिन से सत्याग्रही क्रैदियों के ऋषड आने लगे। वे तो जानवूमकर गिरक्तार होते थे। उनमे से अधिकाँश - तो फेरीवाले थे। द्विए अफ्रीका मे हरएक फेरीवाले को, फिर - वह गोरा हो या काला, फेरी का परवाना लेना पड़ता है, जो उसे हमेशा अपने पास रखना पड़ता है और जब पुलिस मॉॅंगे तब उसे बता देना पड़ता है। श्रवस्तर कोई न कोई पुलिस का श्रादमी तो परवाना मांग ही बैठता था श्रीर श्रगर नहीं मिला तो किया उस आदमी को गिरफ्तार। हमारी गिरफ्तारी के बाद कौम ने जेल को भर देने का निश्चय कर दिया था । फेरीवाले इस काम में आगे बढ़े और उनके लिए गिरफ्तार होना भी श्रासान था। फेरी का परवाना नहीं बताया कि हुए गिरफ्तार । इस प्रकार गिरफ्तारियां होते-होते एक सप्ताह के अन्द्र कोई १०० सत्यावही क़ैदी हो गये। ऋौर भी आ रहे थे। इसलिए हमें तो बिना ही श्रखबार के मानो श्रखबार मिल जाया करते थे। ये भाई नित्य नई खबरें लाते। जब बहुत से सत्याप्रही गिरफ्तार होने लगे तब या तो न्यायाधीश थक गया, या जैसा कि हमने सोचा था सरकार की ऋोर से न्यायाधीश को सूचना मिली होगी कि आइंदा सत्याप्रहियों को सादी नहीं, सख्त क़ैंद

की सजा दी जाये। जो हो, पर अब सत्याग्रहियो सख्त क्रेंद्र की सजा मिलने लगी। आज भी मुक्ते यही माल्म होता है कि कौम का अनुमान ही सच्चा था। क्योंकि पहले पहल जिन मामलों में सादी केंद्र की सजा दी गयी थी, उसके बाद न तो उस युद्ध में और न आगे युद्ध छिड़ने पर, स्त्रियों को अथवा पुरुषों को ट्रान्सवाल या नाताल की एक भी अदालत में सादी केंद्र की सजा मिली। अगर सब मैजिस्ट्रेटों को एक ही प्रकार का हुक्म न मिला हो तो हर एक मैजिस्ट्रेट का प्रत्येक बार प्रत्येक पुरुष और स्त्री को सख्त मजदूरी की ही सजा देना केवल संयोग ही हो तो सचमुच यह एक बड़ा भारी चमत्कार है।

जेल में सादी कैंद के कैंदियों को सुबह मक्की का दिलया मिलता था। दलिया मे कभी नमक नहीं रहता था। नमक हरएक कैंदी को ऊपर से दे दिया जाता था। दोपहर को बारह बजे पावभर भात, थोड़ा नमक और आधी छटांक घी के साथ पाव भर डवलरोटी भी मिलती थी। शाम को मक्की के आटे की राव, और थोड़ी आलू की तरकारी मिलती। आलू अगर छोटे होते तो दो और बड़े होते तो एक मिलता था। इससे किसीका पेट नहीं भरता था। चावल चिकने पकाये जाते। यहां के डाक्टर से कुछ मसाला माँगा गया। उसे यह भी सूचित किया कि मसाला भारत की जेलों में भी दिया जाता है। डाक्टर ने कड़ककर उत्तर दिया "यह हिन्दुस्तान नहीं है। कैदी को स्वाद कैसा ? मसाला नहीं मिल सकता। खैर तब दाल मांगी गयी, क्योंकि जो भोजन हमें दिया जाता था उसमें स्नायुत्रों का पोषक द्रव्य एक भी नहीं था। इस पर डाक्टर साहब ने उत्तर दिया—"कैदियों" को डाक्टरी दलीलें नहीं करनी चाहिएं। तुम लोगो को स्नायु-पोषक खुराक भी दी जाती है क्योंकि सप्ताह में दो बार मक्की

के बदले शाम को मटर दी जाती है सप्ताह अथवा पखवाड़े में भिन्न २ गुण्वाली खुराकें भिन्न २ समय पर एक साथ लेकर यदि मनुष्य का जठर उसके सत्व को आकर्षित कर सकता हो तब तो खाकटर की दलील ठीक थी। बात यह थी कि डाक्टर किसी अकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता था। पर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने हमारी इस सूचना को मंजूर किया कि हम अपना भोजन खुद ही पका लिया करें। थमबी नायडू को हमने अपना पाकशास्त्री बनाया। चौके में उन्हें कितने ही भगड़े करने पड़ते थे। साग अगर कम मिलता तो और माँगते। यही हाल दूसरी वस्तुओं का भी था पर हमारे जिम्मे के इल दोपहर का भोजन पकाना किया गया था। यह स्वतन्त्रता मिलने पर भोजन कुछ-कुछ सन्तोषजनक मिलने लगा।

पर ये सुविधायें मिले या न मिले, हमने तो वहीं निश्चय किया था कि इस जेल की सजा को सुल्पूर्वक हो बिताने। सत्याग्रही कैदियों की संख्या बढ़ते-बढ़ते १४० से भी ऊपर चली गयी। हम सादी कैद्वाले थे इसिलए हमें अपनी कोठड़ी वगैरा साफ रखने के अतिरिक्त कोई काम न था। इसिलए हमने काम माँगा। सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कहा अगर मैं आपको काम बताऊँ तो वह एक अपराध सममा जायेगा, इसिलए मैं लाचाार हूँ। स्वच्छता रखने में ही आप मनमाना समय लगा सकते हैं। फिर ड्रिल वगैरा कसरत करने की आज्ञा चाही क्योंकि हम देखते थे कि सखत कैदवाले हवशी कैदियों को भी ड्रिज़ दी जाती थी। इसपर यह उत्तर मिला कि यदि आपके वार्डर को समय मिले और वह कसरत कराना मंजूर करे तो मैं उसका विरोध नहीं कहँगा, पर मैं उसे बाध्य भी नहीं कहँगा। उसे बहुत काम रहता है। और आपकी संख्या बेतरह बढ़ जाने के कारण उसका काम और

भी बढ़ गया है। वार्डर बड़ा भला आदमी था। वह तो केवल इस आज्ञा की राह देख रहा था उसने बड़े उत्साह के साथ हमें रोज सुबह ड्रिल सिखाना शुरू किया। ड्रिल तो हमारी कोठरी के सामनेवाले छोटे से ऑगन मे ही हो सकती थी। इसलिए घूम-फिर कर हमे वही चक्कर काटने पड़ते थे। कभी-कभी इस वार्डर की आज्ञा से एक पठान भाई नवाबखान उसकी अनुपर्श्यित में ड्रिल कराते और अंग्रेजी शब्दों के अपने उर्दू उचारों से हमे खूब हँसाते। 'स्टैंड एंट ईज' को वे 'डैटलीज' कहते। कुछ रोज तक यही हमारी समभ मे नहीं आया कि यह कौन सा हिन्दुस्तानी शब्द है। बाद मे अकल दौड़ायी तो खयाल आया कि अरे, यह तो नवाबखानी अँग्रेजी है।

## पहला समभौता

उस प्रकार १४ दिन बीते होगे कि नये आनेवाले लोग ख़बर लाने लगे कि सरकार के साथ सुलह की कोई बांधचीत चल रही है। दो तीन दिन बाद जोहान्सवर्ग के 'ट्रान्सवाल लोडर' नामक दैनिक के सम्पादक अलबर्ट कार्टराइट मुक्स मिलने के लिए आये। उस समय जोहान्सवर्ग में जितने सैनिक थे, वे सब सोने की खानवाले किसी न किसी गोरे के हाथों में थे। अतः उनके खास स्वार्थ को छोड़कर सम्पादक लोग श्रन्य सब प्रश्नों पर श्रपने स्वतन्त्र विचार जाहिर कर सकते थे। इन पत्रों के सम्पादक हमेशा विद्वान् और विख्यात पुरुष हो चुने जाते थे। 'स्टार' नामक एक दैनिक के सम्पादक एक समय लाडे मिलनर के खास मंत्री थे। वे 'स्टार' को छोड़कर 'टाइम्स' के सम्पादक मि० बकल का स्थान लेने के लिए विलायत गये थे। अलबर्ट कार्टराइट बड़े चतुर और श्रतिशय उदार हृदय सज्जन थे। वे अपने अप्रलेखो तक में श्रक्सर भारतीयों का ही पच्च लिया करते। मेरे श्रीर उनके बीच गहरा स्नेह-सम्बन्ध हो गया था और मेरे जेल जाने के

बाद वह जरनल स्मट्स से भी मिले थे। जरनल स्मट्स ने उन्हें संधिकर्ता स्वीकार किया तब मि० कार्टराइट कौम के अगुओं से मिले। पर उन्होने यही उत्तर दिया कि हम लोग कानून की ब।रीकियों को नहीं जानते। गांधी जेल में हैं, जब तक वह छोड़ नहीं दिये जाते इस विषय में कोई सलाह—मशविरा करना हम -अनुचित समभने हैं। हम सुलह तो चाहते हैं पर यदि हमारे -आद्मियों को बिना छोड़े ही सरकार सुलह करना चाहती हो तो गांधी जाने। श्राप गांधी से मिलें। वह जो कहेगा हम सब मन्जूर करेगे। इस पर अलबर्ट कार्टराइट मुक्तसे मिलने के लिए श्राये। साथ ही जरनल स्मट्स का बनाया—श्रथवा पसन्द किया हुआ सममौते का मसविदा भी लाये थे। उसकी भाषा गोलमाल थी। वह मुक्ते पसन्द नही आयी। तथापि एक जगह कुछ दुरुस्ती करने पर मै उसपर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गया। पर मैने कहा कि मेरे बाहरवाले यदि इसे मानलें तो भी मै इस पर तबतक द्रतखत नहीं कर सकता जबतक जेल के साथियों की आज्ञा अथवा सम्मति भी मैं प्राप्त नहीं कर लेता। समभौते का सार इस प्रकार था। "भारतीय स्वेच्छापूर्वक अपने परवाने बदलवा लें। उनपर कानून का कोई अधिकार न होगा। नवीन परवाना भारतीयों की सलाह से सरकार बनावे। च्यौर यदि इसे भारतीय स्वेच्छापूर्वक ले ले तब तो खूनी कानून रद हो ही जायगा और स्वेच्छापूर्वक लिये गए नवीन परवानों को कानूनन, करार देने के लिए सरकार एक नया कानून बनालेगी।" खूनी कानून को रद करने की बात इस मसविदे में स्पष्ट नहीं लिखी गयी थी। उसे स्पष्ट करने के लिए मैंने अपनी समक्त के श्रनुसार एक सुधार की सूचना की। पर श्रनबर्ट कर्टराइट ने उसे पसन्द नहीं किया। उन्होने कहा "जनरल स्मटस का

यह त्राखिरी मसविदा है। स्वयं मैंने भी इसे पसन्द किया है। श्रीर यह तो मै श्रापको विश्वास दिखाता हूँ कि श्रगर श्राप सब परवाने ले लें तब तो यह खूनी कानून रद हुआ ही समिकए।" मैने कहा समभौता हो या न हो, लेकिन आपकी इस सहातुभृति श्रीर इस समभौते की कोशिश के लिए हम आपके सदा के लिए श्रनुप्रहीत होंगे। मैं एक भी श्रनावश्यक फेर-फार करना नहीं चाहता। जिस भाषा से सरकार की प्रतिष्ठा की रचा होती हो उसका मैं ख्वामख्वाह विरोध नहीं करूँगा। पर जहाँ ऋर्थ के विषय में स्वयं मुक्ते शंका है वहाँ तो मुक्ते अवश्य ही कुछ स्पष्टी-करण की सूचना करनी चाहिए। और अन्त मे यदि सममौता करना ही है तो दोनों पत्तो को कुछ परिवर्तन करने का अधिकार तो जरूर ही होना चाहिए । जनरल समट्स पिस्तौल दिखाकर उसके बल पर कोई समभौता हमसे मन्जूर कराने की व्यर्थ की कोशिश न करे। खूनी कानून रूपी एक पिस्तील तो पहले ही से हमारे सामने हैं। अब इस दूसरे पिस्तौल का असर , हम पर और क्या हो सकता है ? मि॰ कार्टराइट इसके उत्तर में कुछ न कह सके। उन्होंने यह मंजूर किया कि मै आपका बताया यह परिवर्तन जनरल स्मट्स के सामने पेश कर दूँगा। मैंने अपने साथियों से भी मशिवरा किया । भाषा तो उन्हें भी पसन्द नहीं आयी। पर यदि उतने परिवर्तन के साथ जनरत समट्स सममौता करते हों, तो हम भी उसे मनजूर कर ले यह बात उन्हे पसन्द थी। बाहर से जोग आये थे, वे भी श्रागुत्रात्रों की यह सेन्देश लाये कि यदि उचित सममौता हो रहा हो तो कर लेना चाहिए। हमारी सम्मति की राह न देखी जाय। इस मस्विदे पर मैने मि० कवीन और थम्बी नायडू के भी द्स्तखत लिये और तीनों दस्तखतोंवाला मसविदा कार्टराइट को सौप दिया। 24

दूसरे या तीसरे दिन जोहान्सबर्ग का पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्राया श्रीर मुक्ते जनरल स्मट्स के पास ले गया। उनकी मेरी बहुत-सी बातें हुईं। उन्होने मुभे यह भी कहा कि मि० कार्टराइट के साथ मैं चर्चा की थी। मेरे जेल जाने पर कौम हट् रही इसके लिए मुक्ते उन्होंने मुबारकबाद दिया और कहा- "आप लोगों के विषय में मेरा कोई व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं है। आप जानते ही है कि मैं एक बैरिस्टर हूँ। मेरे साथ कितने ही भारतीय पढ़े भी है। मुक्ते तो यहाँ केवल अपना कर्तव्य करना है। गोरे लोग इस कानून को चाहते हैं। आप यह भी स्त्रीकार करेंगे उनमें भी अधिकांश बोअर नहीं, अँग्रेज ही हैं। आपने जो सुधार किया उसे मैं मन्जूर करता हूँ। जनरता बोथा के साथ भी मैं बातचीत कर चुका हूँ और मै श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपमें से अधिकांश लोग परवाने ले लेंगे, तो एशिया-टिक एक्ट को रद कर दूँगा। स्वेच्छापूर्वक लिये जाने वाले परवाने को मन्जूर करनेवाले कानून का मशविदा तैयार करने पर उसकी एक नकल आपके पास नोट के लिए भेजूँगा। मैं नही चाहता कि यह ज्ञान्दोलन फिर से जागे । ज्ञापके भावो का मै सम्मान करता हूँ।" इस प्रकार बातचीत होने पर जनरल समट्स उठे। मैने कहा—"श्रब मुमे कहाँ जाना चाहिए ? श्रौर मेरे साथ वाले अन्य कैदियों का क्या होगा ?" उन्होंने हँसकर कहा-"आप तो इसी च्रा से स्वतंत्र है। साथियों को कल सुबह छोड़ने के लिए टेलीफोन करता हूँ। पर श्रापसे मेरी यह सलाह है कि श्राप लोग श्रिधिक जुल्स वगैरा न निकालें। श्रागर प्रदर्शन करेंगे तो सरकार की स्थित जरा विचित्र हो जायगी। मैने कहा—"श्राप विश्वास रिखए। यों एक भी जुलूस आदि के प्रदर्शन न होने दूँगा पर सम-भौता किस प्रकार हुआ, वह क्या है, और श्रव भारतीयों के सिर पर कितनी भारी जिम्मेदारी आ गयी है इत्यादि समभाने के लिए मुक्ते सभायें अवश्य ही करनी होंगी!" जनरल स्मद्स ने कहा— हाँ, ऐसी सभायें तो जितनी चाहे उतनी करें। मेरी बात आप समक्त गये यही काफी है।"

इस समय शाम के सात बजे होगे। मेरे पास तो एक पाई भी न थी। जनरल स्मट्स के सेक्रेटरी ने जोहान्सबर्ग तक जाने का किराया दिया। यह मशवरा प्रिटोरिया में हुआ था। प्रिटोरिया के भारतीयों के पास ठहरकर वहाँ सममौता प्रकट करना आवश्यक नहीं था। खास-खास आदमी जोहान्सबर्ग में ही थे। केन्द्र भी जोहान्सबर्ग था। जोहान्सबर्ग जानेवाली आखिरी गाड़ी जाने को थी। वह मुक्ते मिल भी गयी।

## समसौते का विरोध—सुभापर हमला

श्राप्त के नौ बजे होगे में जोहान्सबर्ग पहुँचा श्रौर सीधा श्राध्य ईसप मियाँ के यहाँ चला गया। वे जान गये थे कि मुक्ते प्रिटोरिया ले गये हैं। इसिलए शायद मेरी राह भी देख रहे होगे। तथापि मुक्ते श्रकेला श्राये देखकर सभी को श्राश्चर्य श्रौर श्रानन्द हुआ। मैंने कहा जितने श्रादमी इकट्ठे हो सके सबको इकट्ठा करके इसी समय सभा होनी चाहिए। ईसप मियाँ वरौरा मित्रो को भी यह सूचना उचित मालूम हुई। बहुत से भारतीय एक ही मुहल्ले में रहते थे, इसिलए उनको खबर करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। श्रध्यत्त का मकान मसिजद के नजदीक ही था श्रौर सभाये मसिजद के श्रांगन में ही होती थीं। इसिलए कोई भारी प्रबन्ध भी करना नहीं था। मंच पर सिर्फ एक बत्तो की जरूरत थी। ११-१२ बजे सभा हुई। समय बहुत कम मिला था। पर फिर भी ज़्ताभग १००० श्रादमी इकट्ठे हो गये थे।

सभा होने से पहले ही खास-खास लोगो को जोकि वहाँ थे, मै समभौते की शर्ते समभा चुका था। कोई-कोई

उसका विरोध भी करते थे। पर इस मरहल के सभी सजन मेरी दलीलें सुन लेने पर सममौते का यथार्थ स्वरूप समम गये थे। पर एक शक तो सबके दिल में बराबर बना रहा था। 'अगर जन्रल म्मट्स विश्वासघात करें तो ? खूनी कानून को भले ही वह कार्य में परिशात न करें। पर उसका भूत तो हमारे सिर पर हमेशा सवार रहेगा न १ और यदि हम स्वेच्छापूर्वक परवाने लेकर अपने हाथ काट डालें, तब तो उसके प्रतिकार के लिए हमारे पास जो एक मात्र महान् शख है, उसे भी अपने हाथों से गँवा बैठेंगे। यह तो जान-बूफकर दुश्मन की जाल में अपने को फँसा लेना है। सच्चा सममौता तो वह कहा जा सकता है कि जब पहले तो खूनी कानून रद हो जाय और तब हम लोग खेच्छापूर्वक परवाने ले। इस द्लील से मैं बड़ा ख़ुश हुआ। दलील करनेवालो की तीदण बुद्धि और उनकी हिम्मत देखकर मुक्ते बड़ा श्राभिमान हुआ। श्रीर मैंने दिल में कहा कि सत्याप्रही ऐसे ही होने चाहिए । इसके उत्तर मे मैंने कहा-''श्रापकी दलील बढ़िया है, विचार शीय है। खूनी कानून रद होने पर ही हम स्वेच्छापूर्वक परवाने लेंगे। इससे बढ़िया श्रीर क्या हो सकता है ? पर मै इसे समभौते का लच्या नहीं कहता। सममौते का तो अर्थ ही यह है कि जहाँ सिद्धान्त को बाधा न पहुँचती हो, वहाँ दोनों पत्त दे-लेकर मगड़ा निपटा लें। हमारा सिद्धान्त यह है कि खूनी कानून के डर से तो हम वह कार्य भी न करें जिसे साधारण हालत में करने के लिए हमें कोई उज्ज न हो। बस इस सिद्धान्त का अवलंबन हमें करना है। सरकार का सिद्धान्त यह है कि किसी भूठे बहाने से भारतीय ट्रान्सवाल में प्रवेश न पा सकें इसलिए ट्रान्सवाल के अधिकांश भारतीय ऐसे परवाने ले-लें जिनमें निशानियाँ दर्ज की हुई होती हैं तथा जो श्रद्ले-बद्ले न जा सकें। गोरों के सन्देह को दूर करके उन्हें निर्भय करें। सरकार इस सिद्धान्त को नहीं छोड़ सकती। श्रौर हमने श्रपने त्राजतक के व्यवहार में इसे मंजूर भी किया है। इसलिए यदि उसका हम विरोध भी करना चाहें, तो भी जबतक इसके लिए नवीन कारण पैदा नहीं होते तबतक हम उसके प्रतिकृत नहीं जा सकते । हमारा यह युद्ध उस सिद्धान्त को तोड़ने के लिए नहीं, बिलक कानून का कलंक दूर करने के लिए है। इसलिए हमारी कौम में आज जो नवीन शक्ति प्रकट हो गयी है, उसका उपयोग करने के लिए एक बिल्कुल नयी बात को आगे रख दें तब तो सत्यामही सत्य को कलंक लगेगा। इसलिए यदि सच पूछा जाय तो इस सममौते को अस्वीकार करना अनुचित होगा। अब इस बात पर विचार करें कि खूनी कानून रद होने के पहले हो से हम अपने हाथ क्यों काट डालें ? क्यों अपने रास्न छोड़ बैठें ? इसका उत्तर तो बहुत सरत है। सत्याप्रही डर को तो सौ कोस पर रखता है। इसलिए वह किसी भी बात का विश्वास करने में कभी न हरेगा। अगर बीस बार उसके साथ विश्वासघात हो जाय तो फिर भी इक्कीसवीं बार वह विश्वास करने को तैयार हो जायगा, क्योकि सत्याप्रही अपनी नाव विश्वास के ही सहारे पर चलाता है। इसलिए इस समय यह कहना कि सममौते का स्वीकार करना अपने हाथ काटना है सत्यायह का श्रज्ञान प्रकट करना है। मान लीजिए कि हम सब नये परवाने ले लें, श्रीर बाद में सरकार विश्वासघात करे श्रर्थात् खूनी कानून को रद्द न करे तो, क्या उस समय हम फिर सत्याप्रह नहीं कर सकेंगे ? अगर हम परवाने ले भी ले पर जब वे माँगे जावें तब श्रगर उनके बताने से इन्कार कर दें तो उन परवानों का महत्त्व ही क्या रहा ? और अगर ऐसा करते हुए

इजारो भारतीय ट्रान्सवाल में गुप्तरूप से घुस आवें तो सरकार के पास उनकी और इमारो क्या पहचान रहेगी! इसलिए अगर कानून हो और न हो तो भी सरकार बिना हमारी सहायता के हमपर अधिकार नही जता सकतीं। कानून का मतलब तो सिफी यही है कि सरकार हमपर जो नियन्त्रण रखना चाह्ती है, उसे अगर हम न मानें तो मजा के पात्र सममे जावेगे और साधारण-तया होता भी यही है कि मनुष्य प्राणी श्रक्सर सजा के भय से किसी भी नियन्त्रण को स्वीकार कर लेता है। पर सत्याप्रही इस सामान्य नियम का उल्लंघन करता है। अगर वह किसी कानून को मानता है तो वह उसके दएड के भय से नहीं बिक स्वेच्छापूर्वक और यह समसकर कि उससे जनता का कल्याण होगा। श्रीर यही स्थिति श्राजकल हमारे इन परवानो की है। सरकार घोखा देकर भी इस परिस्थिति को नहीं बदल सकतो। इस स्थिति के उत्पन्नकर्ता हम हैं और उसे हम ही बदल अकते हैं। जबतक सत्यामह का हथियार हमारे हाथों में है, तबतक हम स्वतन्त्र हैं, निर्भय हैं। श्रीर सुमे यदि कोई कहे कि आज कौम में जो उत्साह है वह फिर से नहीं आ सकता तो मै उन्हें कहूँगा कि आप सत्यायही नहीं हैं, आपने सत्यायह को सममा ही नहीं । उनके कहने का मतलब तो यह होगा कि आज जो शक्ति दिखाई दे रही है, वह सच्ची नहीं, शराब के नशे जैसी भूठी और चिण्क है। यदि यह बात सच हो तो हम जोत नहीं सकते। इतने पर भी अगर जीत हुई तो हम जीती हुई बाजी को गॅवा देंगे। मान लीजिए कि यदि सरकार खूनी कानून को रह कर दे, श्रौर बाद में हम स्वेच्छापूर्वक परवाने ले, श्रौर यदि सरकार फिर खूनी कानून पास कर दे और फिर इन्हों परवानों को लेने के लिए हमें मजबूर करे तब सरकार को कौन रोकेगा ?

यदि आज हमें अपने बल के विषय में शंका हो तो क्या उस समय भी ऐसी ही दुर्दशा न होगी ? इसिलए इस समभौते को चाहे जिस दृष्टि से देखिए उसको मंजूर करने में हमारी किसी प्रकार की हानि नहीं। उल्टे कौम तो मजबूत ही होगी। मेरा तो यह भी विश्वास है कि हमारी न्यायबुद्धि, तथा नम्रता देखने पर हमारे विरोधी भी अपने विरोध को मन्द कर देंगे।" इस प्रकार इस छोटी-सी बैठक में जिन एक दो आदिमयों ने सममौते का कुछ विरोध किया था उनको मैंने सन्तुष्ट कर दिया। पर आधी रात को होनेवाली बड़ी सभा मे जो गड़बड़ होनेवाली थी इसका तो मुक्ते ख़याल तक नथा। मैने सभा को पूरा समकौता पढ़ सुनाया और समभाते हुए कहा- "इस समभौते से कौम की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जातो है। यह बताने के लिए कि हम छल-कपट से एक भी बाहरी भारतीय को ट्रांसवाल में लेना नही चाहते, हमें स्वेच्छापूर्वक परवाने लेने होंगे। जो लोग परवाने न ले उन्हे श्रभी कोई सजा नहीं दी जायगी पर इसका भी यह अर्थ जरूर होगा कि कौम समभौते को मंज़र नहीं करती। इसलिए अब यह आवश्यक है कि आप अपने हाथ ऊँचा करके यह कह दें कि आप सममौत को मानते है। यही मै चाहता भी हूँ। साथ ही ऋापकी इस स्वीकृति का यह अर्थ होगा-कम से कम मै तो उसका यही अर्थ कहाँगा, कि श्राप हाथ ऊंचे करनेवाले, नये परवाने लेने की व्यवस्था होते ही फौरन् उन्हें ले लेगे श्रीर श्राज तक श्राप जो यह सममाने के लिए स्वयंसेवक बन रहे थे कि परवाने न लिये जाएँ सो ऋब उसके बदले आप स्वयसेवक बनकर परवाना लेने के लिए लोगो को सम-मावें। जिस काम को हमे इस समय करना जरूरी है उसे अगर हम कर डालेंगे तभी इस जीत का सच्चा-सच्चा फल हमें मिलेगा।

मैंने भाषण समाप्त किया कि एक पठान भाई खड़े हुए और उन्होंने मुक्त पर सवालों की कड़ी लगा दी।

"इस समभौते के अनुसार हमें अपनी दसी अँगुलियों की छाप देनी पड़ेगी न ?"

"हाँ, और नहीं भी। मेरी तो यही सलाह है कि सभी दुसों श्रॅंगुलियों की निशानी दे दे। पर जिन्हें यह करने में धार्मिक श्रापित हो श्रथवा अपमान मालूम होता हो वे श्रगर न भी दें तो कोई हानि नहीं।"

"आप खुद क्या करेंगे?"

"मै तो पहिले ही से अपनी दसो अँगुलियो की छाप देने का निश्चय कर चुका हूं। यह तो मुक्त से कदापि नहीं हो सकता कि जो मैं न कहूँ वह करने की सलाह आपको दूं।"

"आप तो इन छापो के विषय में बहुत लिखते थे। यह सिखानेवाले भी तो आप ही हैं कि ऐसी निशानी तो केवल मुजरिमों से ही ली जाती है। आप यह भी सिखाया करते थे कि यह युद्ध दस अँगुलियों का है। वे सब बातें आज कहाँ गयीं ?"

"दस ऋँगुलियों के विषय में मैने पहिले जो कुछ भी लिखा है उसपर में आज भी दृढ़ हूँ। यह बात तो में आज भी कहूँगा कि भारत में केत्रल जुर्म करनेवाली जातियों से ही दस ऋँगुलियों की निशानी ली जाती है। मैंने तो यह भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि खूनी कानून के डर से ऋँगुलियों की छाप तो क्या दस्तखत देना भी पाप है। दस ऋँगुलियों वाली बात पर मैने बहुत जोर दिया है और में जानता हूँ कि मैंने उसमें कोई जुराई नहीं की, भलाई ही की है। मैने अनुभव से देखा कि कौम को खूनो कानून की बारीकियाँ सममाने के बदले दस ऋँगुलियों के जैसी मोटी और नयी बात पर जोर देना बहुत आसान है। श्रगर उन बारी कियों को देखा करते, तो वे श्राजतक भी पूरी न होतीं। मेरे उस उपाय से कौम भी फोरन समम गयो। पर श्राज की स्थिति जुदी है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि जो बात कल श्रपराध थी वही श्राज नवीन परिस्थिति में भलमनसाहत श्रीर शील का चिन्ह हो गयी है। श्रगर श्राप मुमें बलपूर्वक सलाम करने के लिए मजबूर कर श्रीर में उसे मान लूँ तो श्रापकी तथा स्वयं मेरी दृष्टि में में गिर जाऊँ। पर यदि इसके विपरीत में श्रापको श्रपना भाई श्रथवा इन्सान सममकर खुशी से सलाम कहूँ तो इससे मेरो नम्रता श्रीर खानदानी जाहिर होगी श्रीर खुदा के दरबार में भी यह बात मेरे पच में लिखी जायगी। यही दलील में दस श्रगुलियों वाली बात के लिए भी पेश करता हूँ।"

"हमने सुना है कि आपने कौम को घोका दिया है और १४००० पौड़ लेकर उस जनरल स्मट्स के हाथ बेच दिया है। हम कभी अपनी अंगुलियों की निशानों नहीं देंगे और न किसी को देने देंगे। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जो आदमी एशियाटिक आफिस में जाने को आगे बढ़ेगा उसे मैं जान से मार डालूंगा।"

"पठान भाइयों के भावों को मैं समक्त सकता हूँ । मुक्ते विश्वास है कि इस बात को तो कोई नहीं मान सकता कि मैं रिश्वत लेकर कौम को बेंच दूँगा। जिन्होंने इस बात की कसम खाली हो कि हम दसों अंगुलियों की छाप नहीं देगे, वे भले ही न दें। उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। यह बात तो मैं पहले ही समक्ता चुका हूँ। और जो कोई—फिर वे पठान हो या और कोई अपनी अगुलियों को छाप बिना दिये परवाने लेना चाहते हो, उनकी पूरी सहायता स्वयं मैं कहांगा। मैं विश्वास

दिलाता हूँ कि बिना ही निशानियों के वे स्वेच्छापूर्वक परवाने ले सकते हैं। पर मुफ्ते म्बीकार करना होगा कि जान लेने की धमकी मुमे नहीं रुचती। मेरा यह भी ख़याल है कि किसी की जान लेने की कसम खुदा का नाम लेकर नहीं ली जा सकती। इसलिए मैं तो यही समभू गा कि इस भाई ने गुस्से के आवेश में ही जान लेने की कसम खाई है। वह इस कसम पर अमल करें या न करें। पर यह सममौता करनेवालों में एक मुख्य मनुष्य तथा कौम के सेवक की हैसियत से मेरा कर्त्तवय तो स्पष्ट है। मुक्ते अपनी अंगुलियों की छाप देने के लिए सबसे आगे जाना चाहिए। परमेश्वर से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वह मुक्ते सबसे पहले यह काम करने का मौक़ा दे। मरना तो सबको है। फिर रोग या अन्य किसी कारण से मरने की अपेचा मैं श्रपने किसी भाई के हाथों महूँ तो इससे मुमे जरा भी दुःख नहीं हो सकता। श्रौर श्रगर मृत्यु के समय भी मै किसी पर क्रोध न करूँ अथवा मुक्ते मारनेवाले का द्वेष न करूं तो मेरा भविष्य तो श्रवश्य सुधर जायगा। साथ ही मारनेवाले को भी पीछे से विश्वास हो जायगा कि मैं निर्देष था।"

श्रव यह समभा देना जरूरी है कि उपयुक्त प्रश्न क्यों किये गये ? यद्यपि कानून को माननेवाले भारतीयों के प्रति कोई द्वेषभाव न रक्खा गया था, तथापि उस कार्य के विषय में तो बहुत-कुछ श्रीर सो भी सख्त शब्दों में कहा श्रीर इंडियन श्रोपीनियन में लिखा गया था। इसिलिए उनका जीवन जरा भारी हो गया था। उन्हें यह जरा भी विश्वास न था कि कौम का इतना बड़ा हिस्सा श्रपनी बात पर कायम रहेगा, श्रीर इतना शक्तिशाली हो जायगा कि सरकार को सममौता करने की नौबत पहुँच जाय। पर जब १४० से भी श्रिधिक सत्याग्रही जेल चले गये, श्रीर

समभौते की बातचीत होने लगी तब उन लोगो को श्रौर भी बुरा मालूम होने लगा जो खूनी कानून को मानते थे। उनमें ऐसे भी कई निकले जो यह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि समभौता हो जाय, बल्कि अगर वह हो रहा हो तो चाहते थे कि वह असफल हो जाय। ट्रान्सवाल में बहुत कम पठान रहते थे। मेरा खयाल है कि सब मिलकर ४० से अधिक न होगे। उनमें सं श्रिधिकाँश लड़ाई के समय सिपाही बनकर श्राये थे श्रौर जिस प्रकार युद्ध के लिए श्राये हुए गोरे वही बस गये, ठीक उसी प्रकार पठान और अन्य कितने ही भारतीय भी वहीं रह गये। इनमे से कई मेरे मवक्किल थे। यो तो और भी अन्य प्रकार से मै उन लोगों को अच्छी तरह जानता था । वे बड़े भोलं होते हैं। वहादुर तो अवश्य ही हैं। मारना-मरना उनके लिए एक साधारण बात है। जब वे किसीसे बिगड़ जाते है, तब उसे पीट देते-अथवा उन्हीकी भाषा में कहना चाहे तो उसकी पीठ खूव गर्भ कर देते हैं, श्रीर कभी-कभी तो जान से भी मार हालतं है; इसमे उनका कोई दुष्ट हेतु नहीं होता। सगे भाई के साथ भी वे इसी प्रकार का बर्ताव करते हैं । वहाँ यद्यपि पठान इतनी कम तादाद मे रहते थे, तथापि जव कभी उनमें भागड़ा हो जाता है तब वे श्रक्सर मार-पीट कर बैठते थे । कई वार ऐसे भगड़ों में पड़कर उन्हें मुमें निवटाना पड़ा है। विश्वास-घात की वात सुनते ही श्रपना गुरसा रोकना उनके लिए श्रमम्भव हो जाता है। न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया चपाय उनके पास मारपीट ही है। पठान लोग इस युद्ध में काफी भाग लेते थे। उनमें से एक भी आदमी ने उस कानून के आगे सिर नहीं भुकाया था। उनको वहकाना एक श्रासान वात थी। दस घर्रेगुलियोंवाली वात के विषय में उनमें ग़लतफहमी का होना

एक ऐसी बात है जो किसी भी आदमी की समभ में आ सकती है। उन्हे उस बात पर उकसाना जरा भी मुश्किल नहीं था। पठानों के दिल में सन्देह पैदा करने के लिए यह कह देना काफी था कि अगर मैने रिश्वत नहीं ली है तो क्यों मै दसों अंगुलियों की छाप देने को बात कहता ? इसके अलावा एक दूसरा पत्त भी ट्रान्सवाल में था। इसमें दो प्रकार के लोग थे, एक तो वे जो ट्रान्सवाल में बिना परवाना लिये गुप्त रूप से आये हुए थे। श्रीर दूसरे वे जिन्होंने उनकी सहायता की या स्वयं श्रपनी श्रोर से लाये थे। इस पद्म का स्वार्थ इसी बात में था कि सममौता न हो। जबतक युद्ध चलता हो तबतक किसीको परवाने दिखाने कोई मतलव नहीं था। इसलिए यह पत्त तबतक अपना व्ववहार निर्भयरूप से चला सकता था। और युद्ध के बन्द होने तक तो यह पत्त अपने को जेल से भी बचा सकता था । अर्थात् इनके लिए जितनी लड़ाई अधिक चलती उतना ही भला था। इसलिए ये लोग भी पठानों को सममौते के ख़िलाफ उत्तेजित कर सकते थे। अब पाठक समम सकते हैं कि पठान लोग एकाएक इस प्रकार क्यो उत्तेजित हो गये ?

पर इस ष्राधीरात के उद्गारों का असर सभा पर बिल्कुल नहीं हुआ। मैने सभा से समफौते पर मत देने के लिए कहा। सभापित और दूसरे खास-खास लोग तो दृढ़ थे। इस संवाद के बाद सभापित ने एकं भाषण किया जिसमे उन्होंने समफौते को स्पष्टतया फिर समकाया और उसको मंजूर करने के लिए जनता से कहा। फिर सभा का मत लिया। दो-चार पठानों को छोड़ कर (जो उस समय उपस्थित थे) सबने समफौते को मंजूर कर लिया। मै-रातके २-३ बजे, घर पहुँचा। सोने के लिए तो समय-ही कहाँ था? क्योंकि मुक्ते सुबह जल्दी उठकर दूसरे साथियों

को छुड़ाने के लिए जाना जहरी था । सात बजे मै जेल पर पहुँच गया। सुपरिन्टेन्डेन्ट को टेलीफोन से हुक्स मिल गया था। वह मेरी राह ही देख रहे थे। एक घएटे भर के अन्दर तमाम सत्यात्रही कैंदी छोड़ दिये गये। हमारी कमिटी के सभापात वगैरा कई खास-खास लोग उन्हें लेने के लिए आये थे। जेल से हमारा जुलूस पैंदल सभास्थान पर गया। वहाँ सभा हुई। वह दिन और उसके बाद के दो-चार दिन यो ही दावतों आदि में तथा लोगों को समकाने में लग गये। जैसे-जैसे समय बढ़ता गया वेंसे-वेंसे एक श्रोर तो समभौते का रहस्य-महत्व अधिकाधिक लोग समभाने लगे और दूसरी श्रोर ग़लतफहमी भी बढ़ती गयी। उत्तेजना के कारणों को तो हम देख ही चुके हैं। उनके अतिरिक्त जनरल स्मट्स के लिखे पत्र में भी गलत-फहमी के लिए काफी मसाला था। इसके फलस्वरूप जो दलीलें पेश की जाती उन्हें समभाने मे मुभे बड़ा कष्ट हुआ। उसके मुका-बले में वह कष्ट कुछ भी न था जो मुमो, युद्ध चल रहा था तब, सहन करना पड़ा था। युद्ध के समय तो एक कठिनाई होती है कि जिसे इसने अपना दुश्मन मान लिया उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय ? पर उसे हम श्रासानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उस समय श्रापस के भगड़े, श्रविश्वास वगैरा बिल्कुल नही अथवा बहुत कम परिमाण मे होते हैं। पर युद्ध के बाद बाह्य श्रापत्ती के अदृश्य होते ही भीतरी भेदभाव आदि फिर प्रबल हो जाते हैं। यद्यपि लड़ाई का श्रन्त सन्तोषजनक हुआ हो तो भी उसमें दोष निकलना सदा आसान होता है, भीर इस काम को कई लोग उठा लेते हैं। श्रीर यह जहाँ शासन व्यवस्था प्रजासत्तात्मक होती है वहाँ सबके - छोटे बड़ों के सवालों का उत्तर देना पड़ता है। अपने मित्रों की गलतफहमी

दूर करने में जितना अनुभव मनुष्य को शप्त होता है उतना शत्तु के साथ लड़ते हुए नहीं प्राप्त हो सकता। प्रतिपत्ती के साथ लड़ते हुए आद्मी को एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है और उसमे वह मस्त रहता है। पर जब मित्रो में रालतफहमी अथवा विरोध पैदा हो जाता है तब वह एक असाधारण बात मानी जातो है, और हमेशा दुःख ही देती है। तथापि मनुष्य की परीचा ऐसे ही समय पर होती है। मेरा तो यही अनुभव है बल्कि मुक्ते यह विश्वास है कि मै अपनी तमाम आन्तरिक शक्ति ऐसे ही मौको पर प्राप्त कर सकता हूँ। जो लोग युद्ध का सच्चा स्वरूप लड़ते-लड़ते भी नहीं समक पाये थे, वे समकौते के समय और कितने ही समकौते के बाद समके। पठानों से मेरा विरोध आगे नहीं बढ़ा।

इस प्रकार दो-तीन महीने में एशियाटिक आफिस ऐच्छिक परवाने देने को तैंयार हो गया। परवाने का रूप बिल्कुल बदल गया था। उसका मसविदा बनाते समय सत्याप्रही मण्डल से मशविरा लिया गया था।

१० फरवरी १६०८ के दिन हम कितने ही लोग परवाना लेने के लिए जाने को तैयार हुए। लोगो को खुब समभा दिया गया था कि वे अपने आप ही परवाने लें। यह भी तय हो चुका था कि पहले दिन खास-खास लोग ही परवाने लें। उसके तीन कारण थे। एक तो यह कि लोगो के दिल से भय को भगा दें, दूसरे यह उद्देश्य था कि एशियाटिक आफिस के लोग काम को सचाई से करते हैं या नहीं और तीसरा, कौम की देखभाल भी करना। मेरा दफ्तर ही सत्याग्रह आफिस था। मैं वहाँ पहुँचा कि मैंने आफिस की दीवार के बाहर मीर आलम और उसके मित्रों को देखा। मीर आलम मेरा पुराना मवक्किल था। अपने

तमाम कामों में वह मेरी सलाह लेता था । कितने ही पठान ट्रान्सवाल में घास और बालों के गद्दे बनवाने का काम करते थे। उसमें वे अच्छा फायदा उठाते थे। मज़रूरों से वे गहे बनवा लेते. श्रीर काफी नफा लेकर बेंच देते थे। मीर श्रालम भी यही काम करता था। वह छ: फुट से अधिक ऊँ चा जवान था। शरीर भी दुहेरा था। आज मैने मीर आलम को पहले पहल ही आफिस के बाहर इस प्रकार खड़ा हुआ देखा। वह अक्सर श्रन्दर जाकर बैठ जाया करता था। हमारी श्राँखें मिली। पर उसने त्राज पहली ही मतेबा सलाम नहीं किया । मेरे सलाम करने पर उसने भी किया। श्रपने रिवाज के श्रनुसार मैने पृछ। "कैसे हो ?" मुक्ते अधूरी-सी याद है कि उसने उत्तर में कहा " अच्छा हूँ।" पर आज उसका चेहरा हमेशा की तरह प्रसन्न नहीं था। मैने यह देखा और अपने दिल में नोट कर लिया। उसी समय यह भी सोच लिया कि आज जरूर कुछ गोलमाल है। मै श्राफिस, के अन्दर घुसा। शोघ ही ईसप मियाँ और अन्य मित्र भी श्रा पहुँचे श्रीर हम एशियाटिक श्राफिस की श्रीर रवाना हुए। मीर आलम श्रीर उसके साथी पीछे-पीछे हो लिये। मेरे आफिस सं एशियाटिक आफिसवाला मकान एक मील से भी कम फासले पर था। वह एक विशाल सैदान में था। वहाँ त्राते हुए हमें एक बड़ी सड़क पर होकर जाना पड़ता था। त्राफिस पाँच कद्म रहा होगा कि मीर त्रालम मेरी बगल में आ पहुँचा और उसने पूछा—'कहाँ जा रहे हो १' मैने उत्तरः दिया—''दस श्रॅगुलियो की छाप देकर पखाना निकलवाना चाहता हूँ, अगर तुम भी चलोगे तो तुम्हें श्रँगुलियो की छाप, नंही देना होगी। तुम्हारा परवाना पहले निकलवाकर फिर बाद को मै अपनी श्रॅगुलियों की छाप देकर मेरा परवाना निकलवाऊँगा।" यह मैं

कही रहा था कि इतने में पीछे से मेरी खोपड़ी पर एक लाठी गिरी। मैं तो बेहोश होकर श्रोधे मुंह गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ सो मै नहीं जानता। पर मीरआलम और उसके साथियों ने त्रीर भी लाठियाँ और लाते मुक्ते मारी। कितनी ही ईसप मियाँ और थम्बी नायहू ने श्रपने ऊपर मेली। इसलिए ईसप मियां श्रीर थम्बी नायडू दोनों को थोड़ी थोड़ी चोट आयी। इतन मे तो चारों स्रोर शोर मच गया। राहगीर गोरे इकट्ठा हो गये। मीर स्रालम श्रीर उसके साथी भागे, पर गोरों ने उन्हें पकड़ लिया । तबतक पुलिस भी आ पहुंची। वे पुलिस के सिपुर्द कर दिये गये। बगल मे ही एक गोरे का आफिस था, वहाँ मुक्ते उठाकर ले गये। थोड़ी देर में जब मुक्ते होश आया तब मैंने अपने चेहरे पर फ़ुके हुए रेवरेड ड़ोक को देखा। उन्होने पूछा-"अब कैसे हो ?" मैंने हंसकर कहा-"भे तो ठीक हूँ पर मेरे दांत और पसलियों में दर्द है। मीर आलम कहाँ हैं ?" उत्तर मिला वह और उसके साथी गिरफ्तार हो गये। मैने कहा ''वे तो छूटने च।हिएँ। डोक ने उत्तर दिया—"यह सब होता रहेगा। यहाँ तो आप एक अप-रिचित गृहस्थ के आफिस मे पड़े हुए है, आपका होंठ फट गया है, पुलिस ऋस्पताल ले जाना चाहती है। पर अगर आप मेरे यहाँ चले तो मिसेज और मै अपनी शक्तिभर आपकी शुश्र्षा करेंगे। मैन कहा-"मुमे तो आप ही के यहाँ ले चलो । पुलिस की मेहरबानी के लिए मेरी श्रोर से उनका श्रहसान मान लीजिएगा। उन लोगो को कहिएगा कि मै आपके यहाँ आना चाहता हूँ।" इतने मे एशियाटिक आफिस के अविकारी भी त्रा पहुँचे। एक गाड़ी में डालकर मुफ्ते इन पादरी सडजन के मकान पर ले गये। डाक्टर को भी वुलाया गया। पर इसके बीच ही मैने एशियाटिक अधिकारी मि० चमनी से कहा:—"मै १६

तो यह उम्मीद करता था कि श्रापके दफ्तर मे जाकर दसो श्रंगु-लियो की छाप देकर सबसे पहले अपना परवाना लुं। पर ईश्वर को यह मंजूर न था। पर अब कुपया यही पर अपने कागज मँगाकर मुक्ते रिजस्टर कर लीजिए। मै श्राशा करता हूं कि श्राप मेरे पहले किसीको रिजस्टर न करेंगे।" उन्होने कहा-'ऐसी कौन जल्दी पड़ी हैं ? अभी डाक्टर साहब आते हैं। श्रापको जरा तसल्ली हो जान दीजिए फिर सब होता रहेगा। दूसरों को परवाने अगर दूँगा तो भी आपका नाम सब से पहले रक्खूंगा।" मैने कहा "यह नहीं हो सकता। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि अगर जिन्दा रहा और परमात्मा ने चाहा तो मै ही सबसे पहले परवाना लूंगा। इसलिए तो मै इतना आग्रह कर रहा हूँ। आप कागज ले आइए।" वे गये। मेरा दूसरा काम यह था कि अटर्नी जनरल अर्थात् सरकारी वकील को यह तार कर दूँ कि मीर आलम और उसके साथियों ने मुमपर जो हमला किया हे उसके लिए मै उन्हें दोषी नहीं सममता। चाहे जो हो मै यह चाहता हूँ कि उनपर फौजदारी मुकदमा दायर न किया जाय। मै आशा करता हूं कि आप उन्हें मेरे लिए मुक्त कर देगे। इस तार के फलस्वरूप मीर आलम और उसके साथी छोड़ दिये गये।

पर जोहान्सबर्ग के गोरो ने श्रटर्नी जनरत्त को नीचे तिखे श्रनुसार एक सख्त पत्र तिखा:—

'मुल जिमो को सजा देने न देने के विषय मे गांधी के चाहे जो विचार हों, वे यहाँपर नहीं चल सकते। खुद उसीको मारा है इसलिए वह भले ही उनका कुछ न करे। पर मुल जिमो ने उसे उसके घर में लेजाकर नहीं मारा है। जुर्म आम रास्ते पर हुआ है। यह एक सार्वजनिक अपराध है। कितने ही अंग्रेज इस बात का सबूत दे सकते है। मुलिजमो को फिर गिरफ्तार करना जरूरी है।"

इस हलचल के कारण सरकारी वकील ने भीर आलम और उसके साथियों को फिर गिरफ्तार करवाया, और उन्हें छः छः महीने की सजा हुई। हाँ मुक्ते गवाह बनाकर नहीं बुलाया गया।

श्रव घायल के कमरे में चले। मि० चमनी कागज बगैरा लेने को गये तबतक डाक्टर श्रा पहुँचे। उन्होंने मेरे शरीर को जाँच। मेरा होंठ फट गया था उसे जोड़ा। पसिलयों की जाँच कर मालिश करने को द्वा दी। श्रीर होठ के टाँके टूटने न पाव इस तरह केवल धीरे-धीरे बोलने की इजाजत दी। खाने के लिए सिवा तरल पदार्थ के सब मना कर दिया। "श्रापकों कहीं श्रिषक चोट नहीं पहुँची है। श्राठ दिन के अन्द्र श्राप बिस्तर छोड़कर साधारण हालत में रह सकेगे। सिर्फ एक दो महीने कोई शारीरिक परिश्रम न करे।" श्रादि कहकर वे चले गये। मेरा बोलना बंद होगया। केवल हाथ हिला सकता था। इसलिए कौम के नाम एक छोटा-सा पत्र शुजराती में लिख- कर श्रध्यन्त के द्वारा प्रकाशित करने के लिए भेज दिया। वह इस प्रकार है—

"मेरी हालत अच्छी है। मि० श्रीर मिसेन डोक मुम्म पर जान दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी अपना काम संभालने लायक हो जाऊँगा। हमला करनेवालों पर मुम्मे कोई रोष नहीं है। उन्होंने यह श्रज्ञान के कारण किया है। उन पर कोई मामला न चलाया जाय। श्रगर श्रीर सब भाई शांत रहेगे तो यह घटना भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

"हिन्दू लोग अपने दिल मे जरा भी नाराज न हो। मैं चाहता हूँ कि इस घटना के कारण हिन्दू-मुसलमानों के बीच वैमनस्य . नहीं, प्रेम बढ़े। परमात्मा से मरी यही प्रार्थना है।

"मुक्ते मार खानी पड़ी। और भी खानी पड़े तो भी मै तो यही सलाह दूँगा कि सब मिलकर यही प्रयत्न की जिए कि हममे से अधिकाँश मनुष्य अपनी दस्तो अँगुलियों की छाप दे। कौम का और गरीबों का इसीमें भला है, उनकी रक्ता इसीसे होगी।

"अगर हम सच्चे सत्याप्रही होगे तो मार की या भविष्य में विश्वासघात होने की आशंका से जरा भी नहीं डरेंगे।

"जो दस अँगुितयोवाली बात पर ही अड़े हुए हैं वे गलती कर रहे हैं।

"मै परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और मॉॅंगता हूँ कि वह कौम का भला करे, उसे सत्य मार्ग पर ले चले, और हिन्दू तथा मुसलमानों को मेरे खून से एक करें।"

मि० चमनी लौटे। बड़ी मुश्किल से मैने अपनी अँगुलियों

की छाप दी। उस सयय मैने उनकी आँखो मे आँसू देखे। उनके खिलाफ तो मुफो बड़े सखत लेख लिखने पड़े थे। पर उस समय मेरी आँखों के सामने इस बात का चित्र खड़ा हो गया कि मौक़ा पड़ने पर मनुष्य-हृद्य कितना कोमल हो सकता है। पाठक स्वयं सोच सकते है कि इस विधि मे बहुत समय नहीं लगा। फिर भी मि० डोक और उनकी धर्मपत्नी बड़े अधीर रहे थे कि मैं शीघ्र शान्त और स्वस्थ हो जाऊँ ? चोट के बाद मेरी मानसिक प्रवृत्ति के कारण उन्हें दु:ख हो रहा था। उन्हें यह भय था कि कहीं मेरे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर न हो। इसलिए संकेत द्वारा तथा अन्य युक्ति से वे पलंग के पास से सबको दूर ले गये और मुमे लिखने वग्नैरा की मनाही कर दी। मैने चाहा ( और उसे लिख कर प्रकट किया ) कि सोने से पहले और चित्त शांति के लिए उनकी लड़की ओलिव, जो उस समय बालिका

थी, मुमे मेरा त्रिय अंग्रेजी भजन सुना दे। नरसिंहराव ने इस का गुजराती श्रनुवाद किया। उस पर से बहुत से गुजराती इस भजन का श्रर्थ जानते हैं। उसकी पहली लाइन इस प्रकार है:—

Lead kindly light;

मेरी इस इच्छा को डोक ने खूब पसन्द किया। अपने इस भाव को मधुर हास्य द्वारा प्रकट करते हुए ओलिव को बुलाया और दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर मन्द स्वर मे वह भजन गाने के लिए उससे कहा। यह लिखते समय वह पूरा दृश्य मेरी ऑखों के सामने खड़ा हो रहा है। और ओलिव की वे दिन्य ताने अब भी मेरे कानो में गूँज रहो हैं।

इस प्रकरण में मैं कई ऐसी बाते लिख गया जिन्हे स्वयं मै श्रीर पाठक श्रनावश्यक मानेगे। तथापि मै एक श्रीर स्मरणीय प्रसंग यहाँ लिखे बिना नही रह सकता। उस समय के स्मरण मेरे लिए इतने पवित्र है कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। डोक श्रीर उनके कुटुम्बियों ने उन दिनों मेरी जो सेवा की उसका वर्णन मुक्तसे कैसे हो सकता है ? जोसेफ डोक बेण्टस्ट संप्रदाय के पादरी थे। दिच्च अफ्रीका में आने से पहले वे न्यूजीलैंगड में थे। इस घटना के छः महीने पहले की बात है, एक दिन वह मेरे दफ्तर मे आये और अपना कार्ड भेजा। उसमें 'रेवरेएड' विशेषण का उपयोग किया गया था। इस पर से मैने भूठमूठ ही यह कल्पना कर ली कि जिस प्रकार अन्य कितने ही पादरी मुमे ईसाई बनने का उपदेश करने या आन्दोलन बन्द करने को कहने के लिए आते हैं, उसी प्रकार अथवा बुजुर्ग बनकर मेरे साथ सहानुभूति दिखाने के लिए वह आये होंगे। पर ज्योही मि॰ डोक अन्दर आए और बातचीत करने लगे त्योही कुछ मिनटो में ही मैने अपनी भूल को समभ लिया और दिल

की दिल ही में मैंने उनसे चमा माँग ली। उस दिन से हम बड़े मित्र बन गए। युद्ध सम्बन्धी तमाम समाचारों से आपने अपने को परिचित बताया और कहा इस युद्ध में आप मुक्ते अपना मित्र समिक्तए। मुक्तसे जो कुछ सेवा बनेगी वह सब मै अपना धर्म समभ कर करने को इच्छा रखता हूँ। ईसा के जीवनादर्श का चितन-मनन करके मैंने तो यही सीखा है कि आपत्काल में दोन-दुखियो का साथ देना चाहिए । यह हमारा पहला परिचय था। इसके बाद दिनोदिन हमारा स्नेह-सम्बन्ध बढ़ता ही गया। पाठक इस इतिहास में डोक का नाम आगे भी कई स्थानों पर पढ़ेंगे। पर डोक-कुटुम्ब ने मेरी जो सेवा की, उसका वर्णन 'करने से पहले उनका थोड़ा बहुत परिचय दे देना भी आवश्यक था। रात हो या दिन कोई न कोई मेरे पास जरूर बैठा रहता था। जबतक मैं उनके घर में रहा तबतक उनका मकान केवल एक धर्मशाला ही बन गया था । भारतीयों में फेरीवाले लोग भी थे। उनके कपड़े मजदूरों के जैसे श्रीर मैंले भी रहते। उतके साथ में एक गठरी या टोकरी भी श्रवश्य रहती। जूतो पर सेर भर धूल भी। मि० डोक के मकान पर ऐसे लोगों से लगाकर अध्यत्त तक के सभी दरजे के लोगों की एक भीड़ लगी रहती। सब मेरा हाल पूछने और डाक्टर की आज्ञा मिलने पर मुमे मिलने के लिए चले आते । सभी को वे समान भाव से श्रीर सम्मानपूर्वक श्रपने दीवानखाने में बैठाते श्रीर जबतक मैं उनके यहाँ रहा तबतक उनका सारा समय मेरी शुश्रूषा मे श्रौर मुक्त से मिलने के लिए श्रानेवाले सैंकड़ो सब्जनों के श्रादर सत्कार ही में जाता। रात को भी दो-तीन बार मि० होक चुपचाप मेरे कमरे मे आकर जरूर देख जाते । उनके घर पर मुमें एक दिन भी ऐसा खयाल नहीं हुआ कि यह मेरा घर

नहीं है, या मेरे समबन्धी होते तो इससे अच्छी सेवा करते। पाठक चह भी ख़याल न कर ले कि इतने जाहिरा तौर पर भारतीय श्रान्दोलन का पत्त प्रह्णा करने तथा मुमे अपने घर में स्थान देने के कारण उन्हें कुछ सहना न पड़ा होगा। वे अपने पन्थ के गोरो के लिए एक गिरजाघर चला रहे थे। उनकी आजीविका इन पन्थवालों के हाथों में थी । सभी लोग तो उदार दिल के होते नहीं हैं। उन लोगों के दिल में भो भारतीयों के खिजाफ कुछ भाव थे ही। पर डोक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे परिचय के आरम्भ हो मे एक दिन मैंने इस नाजुक विषय पर चर्चा छेड़ो थी। उनका उत्तर यहाँ लिख देने योग्य है। **उन्होंने कहा—'मेरे प्यारे दोस्त, ईसा के धर्म को** आपने क्या समभ रखा है ? मैं उस पुरुष का अनुयायी हूँ जो अपने धर्म के लिए फांसी पर लटक गया और जिसका प्रेम विश्वव्यापी था। जिन गोरों 'के मुक्ते छोड़ देने का आपको डर है, उनकी चाँखो में ईसा के अनुयायी की हैसियत से जरा भी मै शोभा पाना चाहूँ तो मुक्ते जाहिरा तौर से अवश्य ही इस युद्ध में भाग लेना चाहिए और इसके फलस्वरूप यदि वे मेरा त्याग भी करदें तो मुक्ते इसमे जरा भी बुरा न मानना चाहिए। इसमें शक नहीं कि मेरी आजीविका का आधार उनपर है पर आप यह कदापि न समम बैठें कि आजीविका के लिए मैंने उनसे यह संबंब किया है या वे ही मेरी रोजी देनेवाले हैं। मेरी रोजी का देनेवाला तो परमात्मा है। यह है केवल निमित्तमात्र। मेरा उनका सम्बन्ध होते समय हमारा उनका यह ठहराव हो चुका है कि मेरी धार्मिक स्वतन्त्रता में कोई हम्तत्तेप न करेगा। इमिलए आप मेरी त्रोर से निश्चिन्त रहें। मैं भारतीयों पर त्रहसान करने के लिए इस युद्ध मे सम्मिलित नहीं हो रहां हूँ। मैं तो इसे अपना

धमे समभकर ही इसमें भाग ले रहा हूँ। पर श्रासल बात यह हैं कि मैन हमारे गिरजा के डीन के साथ बातचीत करके भी इस बात का ख़ुलासा कर लिया है। मैंने उन्हें यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरा भारतीयों से सम्बन्ध रखना आपको पसन्द न हो तो छाप ख़ुशी सं मुक्ते रुखसत दे सकते हैं, छौर दूसरा पाद्री तलाश कर सकते है। पर उन्होंने इस विषय में मुक्ते बिल्कुल निश्चिन्त कर दिया है, बल्कि श्रौर उत्साहित किया है। श्रापको यह कद।पि नहीं समक लेना चाहिए कि सभी गोरे आपकी तरफ एकसी, तिरस्कार की नजर से ही देखते है। श्राप नहीं जानते कि अप्रत्यचा रूप से आपके विषय मे वे कितना सद्भाव रखते है। इसे तो मै ही जान सकता हूँ श्रीर श्रापको भी यह कुवूल करना होगा। "इतनी स्पष्ट बातचीत होने पर फिर मैने इस नाजुक विषय पर कभी बातचीत नहीं छेड़ी। इसके कुछ साल बाद रे० डोक रोडेशिया मे अपने धर्म की सेवा करते हुए स्वर्ग-वासी हो गये। तब हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुन्ना था। उनकी मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर उनके पंथवालो ने श्रपन गिरजा घर मे एक सभा निमन्त्रित की थी। उसमे काछितिया तथा श्रन्य भारतीयों के साथ-साथ मुमें भी बुलाया गया था । मुमें वहाँ भापण भी देना पड़ा था।

श्रच्छी तरह चलने-फिरने लायक होने मे मुसे करीव टस-ग्यारह दिन लगे होगे। ऐसी स्थिति होते हो मैनं इस प्रेमी इटुम्ब से बिदा मॉॅंगी। वह वियोग हम दोनों के लिए बड़ा दु:खदायी था।

## गोरे सहायक

स युद्ध मे इतने गोरो ने-जिनमे कई प्रतिष्ठित भी थे, भारतीयों का साथ दिया कि यदि मैं यहाँ पर उनका एक साथ परिचय दे दूँ तो अनुचित न होगा। बिलक इससे कई फायदे भी हैं। एक तो यह कि आगे चलकर स्थान स्थान पर जब उनका उल्लेख आवेगा तब पाठकों को वे अपरिचित नहीं मालूम होगे, और दूसरे, कथा-प्रवाह में मुक्ते उनका परिचय देने के लिए बीच ही में रुकना नहीं पड़ेगा। पाठक उनकी प्रतिष्ठा का और उनकी सहायता की कीमत का अंदाज नीचे दिये उनके परिचय के क्रम से न लगावे। जिस क्रम से मेरा उनसे परिचय हुआ उसे तथा युद्ध के जिन-जिन विभागों में उन्होंने सहायता दी उसे ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर उनका परिचय दे रहा हूँ।

सबसे पहले अन्बर्ट वेस्ट का नाम उल्लेखनीय है। कौम के साथ तो उनका सम्बन्ध युद्ध के पहले ही से हो गया। पर मुक्तसे इससे भी पहले उनका परिचय हुआ था। जब मैने जोहान्सबर्ग में अपना दफ्तर खोला उस समय मेरे साथ में बालबच्चे नहीं थे। पाठको को याद होगा कि दित्तिण अफ्रीका के भारतीयों का

तार मिलते ही मैं एकद्म रवाना हो गया था। श्रीर सो भी एक माल में लौट श्राने के विचार से। जोहान्सवर्ग में एक निरामिप भोजन-गृह था। उसमे मैं नियम से सुबह-शाम भोजन के लिए जाता था। वेस्ट भी वहीं श्रात थे। वहीं मेरा उनका परिचय हुआ। वह एक दूसरे गोरे के भागीदार बनकर एक छापाखाना चला रहे थे। सन् १६०४ में जोहान्सवर्ग के भारतीयों में भीपण प्लेग का प्रकोप हुआ था। मै रोगियो की सेवा शुश्रूषा में लगा श्रीर उसके कारण उस भोजन-गृह का मेरा जाना श्रनियमित हो गया। जब कभी जाता तो इस खयाल से कि मेरे संसर्ग का भय दूसरे गोरे को न हो, मै सबके पहले ही भोजन कर लेता था। जब लगातार दो दिन तक उन्होंने मुक्ते नहीं देखा तो वह घबड़ा गये। तीसरे दिन सुबह जब मै हाथ- मुँ ह घो रहा था वेस्ट ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही मैने वेस्ट का प्रसन्न चेहरा देखा।

उन्होंने हँसकर कहा — आपको देखते ही मेरे दिल को तसली हुई । आपको भोजन-गृह में न देखकर मैं घवड़ा गया था। अगर मुक्तमे आपकी कोई सहायता हो सकती हो तो जरूर कहें।

मैंन हैंसते हुए उत्तर दिया—"रोगियो की सुश्रूषा करोगे ?" "क्यों नहीं ? जरूर, मैं तैयार हूँ।"

इम विनोद के बीच मैंने कुछ प्रोच लिया मैंने कहा—"श्राप म में दूमरे प्रकार के उत्तर की श्रापेत्ता ही नहीं करता था। पर इम काम के लिए तो मेरे पाम बहुत से सहायक हैं। श्रापसे तो में इमसे भी कठिन काम लेना चाहता हूँ। मद्नजीत यही पर रुका हुआ है। 'इ दिहयन श्रोपीनियन 'श्रीर प्रेम निराबार है। मद्नजीत को मैंने फ्लंग के काम के लिए रख छोड़ा है। श्राप श्रगर डर्बन जाकर उस काम को संभाज्ञ लें तो सचमुच यह बड़ी भारी सहायता होगी। पर मैं श्रापको श्रधिक नहीं दे सकूँगा। सिर्फ १० पौएड मासिक वेतन। हाँ, श्रगर प्रेस में कुछ लाभ हो तो उसमें श्रापका श्राधा हिस्सा रहेगा।"

"काम अवश्य जरा कठिन है। मुक्ते अपने भागीदार की आजा लेनी होगी। कुई उगाही भी बाक़ी है। पर कोई चिता की बात नहीं। आज शाम तक की मोहलत आप मुक्ते दे सकते हैं?"

"अवश्य, हम लोग छः बजे शाम को पार्क मे मिलेगे।"

"जरूर, मैं भी आ पहुँचूँगा।"

छः बजे शाम को हम मिले। भागीदार की श्राज्ञा भी मिल गई। उगाही काम को मेरे जिम्मे करके दूसरे दिन शाम की ट्रिन से मि० वेस्ट रवाना हो गये। एक महीने के श्रन्दर उनकी यह रिपोर्ट श्रायी — "इस छापेखाने में नफा तो नाम को भी नहीं है। जुकसान ही नुकसान है। उगाही बहुत बाकी है लेकिन हिसाब का कोई ठिकाना नहीं है। ग्राहकों के नाम भी पूरे नहीं लिखे गये हैं। मैं यह शिकायत करने के खयाल से नहीं लिखता। श्राप विश्वास रखिए, मैं लाभ के लालच से यहाँ नहीं श्राया हूँ। श्रादः इस काम को भी नहीं छोड़ूँगा। पर मैं श्रापको यह तो सूचित किये ही देता हूँ कि बहुत दिन तक श्रापको घटी-पूर्ति करनी होगी।"

प्राहकों को बढ़ाने तथा मेरे साथ कुछ बातचीत करने के लिए मदनजीत जोहान्सबर्ग आये थे। मैं हर महीने थोड़े-बहुत पैसे देकर घटी की पूर्ति किया ही करता था। इसलिए मैं निश्चयरूप से यह जानना चाहता था कि और कितना गहरा इस काम मे मुक्ते उतरना होगा ? पाठको से मैं यह तो पहले ही कह चुका हूँ कि मदनजीत को छापेखाने का कोई अनुभव

नहीं था। इसलिए मैं इस बात के विचार ही में था कि किसी अनुभवी आद्मी को उनके साथ में रख दिया जाय तो बड़ा श्रच्छा हो। यह विचार मै कर रहा था कि इधर प्लेग का प्रकीप शुरू हो गया। इस काम मे तो मद्नजीत बड़े कुशल श्रीर निर्भय श्रादमी थे इसलिए मैने उनको यही रख लिया। इसलिए वेस्ट के स्वाभाविक प्रश्न का उपयोग मैने 'कर लिया। श्रीर उन्हें समका दिया कि प्लेग के कारण हो नहीं बल्क मुस्त-किल तौर पर उन्हे यहाँ रहना होगा। इसलिए उन्होने उपयुक्त रिपोर्ट भेजी। पाठक जानते ही है कि इसितए छापेखाने को तथा पत्र को भी फिनिक्स ले जाना पड़ा। वेस्ट के १० पौएड मासिक वेतन के बद्ले फिनिक्स मे ३ पौएड हो गये। पर इन परिवर्तनों मे वेस्ट की पूरी सम्मति थी। मुक्ते तो एक दिन भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि उन्हें कभी यह विचार ही पैदा हुआ हो कि मेरी आजीविका कैसे चलेगी। धर्म का अभ्यास न होने पर भी वह एक ऋत्यन्त धार्मिक मनुष्य हैं। वह बड़े ही स्वतन्त्र स्वभाव के मनुष्य है। जो वस्तु उन्हें जैसी दीखें उसे वैसी ही कहनेवाले हैं। काले को कृष्णवर्णी नहीं काला ही कहेंगे। उनकी रहन सहन बड़ी सीधीसादी थी। हमारे परिचय के समय वह ब्रह्मचारी थे। मै जानता हूँ कि वह ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे। कितने ही साल बाद वह इंग्लैंड गये और अपने माता-पिता का किया-कर्भे कर के अपनी शादी भी कर लाये। मेरी सलाह से अपने साथ में स्त्रो, सास, और कुँवारो बहन को भी ले श्राये। वे सब फिनिक्स में ही बड़ी सादगी के साथ रहते थे श्रीर हर प्रकार से भारतीयों में मिल जाते थे। मिस वेस्ट श्रव रे १ वर्ष की हुई होंगी। पर अब भी कुमारी हैं। वह अपना जीवन बड़ी पवित्रता के साथ व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने कोई

कम सेवा नहीं की। फिनिक्स में रहनेवाले बालशिष्यों को रखना. चन्हे अंग्रेजी पढ़ाना, सार्वजनिक पाकशाला में रसोई करना, मकानो को साफ रखना, किताबे सँभालना, छापाखाने मे टाइप जमाना (कम्पोज करना), तथा छापखाने का अन्य काम करना आदि सब काम वे करती थी। इन कामों मे से कभी एक काम के लिए भी इस महिला ने आनाकानी नहीं की। आजकल वह फिनिक्स मे नहीं हैं। पर इसका कारण यह है कि मेरे भारतवर्ष लौट आने पर उनका हल्का-सा भार भी छापखाना नहीं उठा सकता था। वेस्ट की सास की अवस्था इस समय प्त वर्ष से भी अधिक की होगी। वह सिलाई का काम बहुत अच्छा जानती हैं। और ऐसे काम में इतनी वयोवृद्धा महिला भी पूरी सहायता करती थी । फिनिक्स में उन्हें सब दादी ( प्रैनी ) कहते थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे। मिसेज बेस्ट के विषय में तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जब फिनिक्स में से बहुत से आदमी जेल चले गये तब वेस्ट-कुट्रम्ब ने मगनलाल गांधी के साथ मिल कर फिनिक्स का सब कामकाज संभाल लिया था। पत्र श्रीर छापखाने का बहुत-सा काम वेस्ट करते थे। मेरी तथा अन्य लोगो की अनुपिश्यति मे गोखले को तार वगैरा भेजना होता तो वेस्ट ही भेजते। अन्त मे वेस्ट भी पकड़े गये (पर वे फौरन ही छोड़ दिये गये थे) तब गोखले घत्रराये । श्रौर एन्ड्यूज तथा पियर्सन को उन्होने भेजा।

दूसरे है रिच। उनके विषय मे पहले क्षिख चुका हूँ। वे भी युद्ध के पहले ही मेरे दफ्तर मे आ गये थे। मेरे बाद मेरा काम संभालन के उद्देश्य से वे बैरिस्टर होने के लिए विलायत गये थे। वहाँ पर कमिटी की तमाम जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर थी।

तीसरे मित्र पोलक है। वेस्ट की तरह इनके साथ भी मेरा

परिचय भोजन-गृह मे हुआ। वह ट्रान्सवाल के 'किटिक" के उप-सम्पादक को जगह छोड़कर 'इंडियन ओपीनियन' में आये थे। सब कोई जानते हैं कि उन्होंने युद्ध (सत्यायह) के लिए इंग्लैंड और सारे भारतवर्ष मे अमण् किया था। रिच विलायत गये कि मैंने उन्हें फिनिक्स में अपने दफ्तर मे बुला लिया। वहाँ आर्टिकल्स दिये और ये भी वकील बन गये। बाद में उन्होंने शादी की। मिसेज पोलक को भी भारतवर्ष जानता है। इस महिला ने भी अपने पित की युद्ध के काम में बड़ी सहायता की थी। एक दिन भी उसमे विघ्न नहीं डाला। और यद्यपि आज वे दोनो असह-योग मे हमारा साथ नहीं दे रहें हैं, तथापि वह यथाशक्ति भारत की सेवा अब भी किया ही करते हैं।

श्रव हर्मन कैलन वैक का परिचय सुनिए। इनसे भी मेरा परिचय युद्ध के पहले ही हुआ था। वह जर्मन है। और यहि जर्मन-श्रंत्र जो का युद्ध न हुआ होता तो वह आज भारत में होते। उनका हृद्य विशाल है। वह वेहद भोले हैं। उनकी भावनायें बड़ी तीत्र हैं। वह शिल्प का धंधा करते है। ऐसा एक भी काम नहीं कि जिसे करते हुए उन्होंने ना-हां की हो। जब मैंने जोहान्सवर्ग से अपना घरवार उठा लिया, तब हम दोनो एक साथ ही रहते थे। मेरा खर्चा भी वही ही उठाते थे। घर तो खुद उन्होंका था। खाने वगैरा का खर्च देने की बात जब मैं निकालता तब वह बहुद चिढ़ कर कहते कि उन्हें फिजूल-खर्ची से बचानेवाला तो में ही था और मुमे मना करते। उनके इस कथन में कुछ सार अवस्य था। पर गोरो के साथ मेरा जो व्यक्तिगत सम्बन्ध था, उसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। गोखले दिच्चण अफ्रीका आये तब जोहान्सवर्ग में कैलनवैक के वॅगले मे ही ठहराये गये थे। गोखले इस मकान से बड़े प्रसन्न हुए। उनको पहुँचाने के लिए

कैलनबैक जंजीबार तक मेरे साथ आये थे। पोलक के साथ वह भी गिरफ्तार हो गये थे और जेल की सैर कर आये थे। अन्त में जब दिल्ला अफ्रीका छोड़कर गोखले से विलायत में मिल कर मैं भारत लौट रहा था तब कैलनबैंक भी साथ में थे। पर लड़ाई के कारण उन्हें भारत आने की आज्ञा नहीं मिली। अन्य जर्मनों के साथ इन्हें भी नजर बन्द रक्खा गया था। महायुद्ध के समाप्त होते ही वह फिर जोहान्सबर्ग चले गये हैं और उन्होंने अपना धंधा शुक्त कर दिया है। जोहान्सबर्ग में सत्याग्रही कैदियों के कुटुम्बों को एक साथ रखने का विचार जब हुआ, तब मि० कैलन बैक ने अपना ११०० बीघे का खेत क्रीम को योही बिना किराया लिये सौंप दिया। इसका विशेष विवरण पाठक आगे चलकर पढ़ेंगे।

श्रव एक पवित्र वाला का परिचय देता हूँ। गोखले ने उसे जो प्रमाण-पत्र दिया उसको पाठको के सामने रक्खे बिना मैं नहीं रह सकता। इस वाला का नाम मिस रलेजीन है। मनुष्यों को पहचानने की गोखले की शिक्त श्रद्भुत थी। डेलागोश्राबे से जंजीबार तक वातचीत करने के लिए हमें श्रच्छा शान्त समय मिल गया था। दिच्या श्रफ्रीका के भारतीय तथा श्रंप्रेज नेताश्यों से उनका श्रच्छा परिचय हो गया था। इनमें से मुख्य पात्रों का श्रापने सूदम चित्र-चित्रण कर वताया श्रोर मुक्ते बराबर याद है कि उन्होंने मिस रलेजीन को भारतीय तथा गोरों में भी सबसे पहला स्थान दिया। 'इसका जैसा निर्मल श्रंत:करण, काम के वक्त एकाश्रता, दृढ़ता मैंने बहुत थाड़े लोगों में देखी है। श्रीर बिना किसी श्राशा-प्रलोभन के इसे भारतीय श्रान्दोलन में इस तरह सर्वार्पण करते हुए देख कर तो मैं श्राश्चर्य चिकत हो गया हूँ। इन सभी गुणों के साथ-साथ उसकी होशियारी श्रीर फुर्ती-

लापन उसे इस युद्ध में एक अमूल्य सेविका बना रहा है। मेरे६ कहने की आवश्यकता तो नहीं, पर फिर भी कहे देता हूँ कि तुम इसे मत छोड़ना।" मेरे पास एक स्काच कुमारी शार्टहैड श्रीर टइपिस्ट का काम करती थी। उसकी भी प्रामाणिकता श्रीर नीतिशीलता बेहद थी। मुम्ने श्रपने जीवन में योती कई कटु अनुभव हुए है, पर इतने सुन्दर चारित्र्यवान् अंग्रेज तथा, भारतीयों से मेरा सम्बन्ध हुआ है कि मैं तो उसे सदा अपना श्रहोभाग्य ही मानता श्राया हूं । इस स्काच कुमारी मिस हिक के विवाह का अवसर आया और उसका वियोग हुआ। मि० कैलनबैक मिस श्लेजीन को लाये और मुमे कहने लगे "इस बाला को इसकी माँ ने मुक्ते सौंपा है। यह चतुर है, प्रामाणिक है पर इसमे मजाक की आदत और स्वाधीनता हद से ज्यादा है। शायदं इसे उद्धत भी कह सकते है। आप संभाल सके तो इसे आप अपने पास रक्खे। मैं इसे आपके पास तनख्वाह के लिए नहीं रखता।" मै तो अच्छे शार्टहैंड टाइ-पिस्ट को २० पौड मासिक वेतन तक देने के लिए तैयार था। मिस श्लेजीन की योग्यता और शक्ति का मुम्ने कुछ पता नहीं था। मि० कैलेनबैक ने कहा—"अभी तो इसे महीने के छः पौड दोजियेगा।" मैने फौरन मंजूर कर लिया। शीघ्र ही मुमे उनके विनोदी स्वभाव का अनुभव हुआ। पर एक महीने के अन्दर तो मुक्ते उसने अपने वश में कर लिया। रात और दिन जिस समय चाहो काम देती। उसके लिए कोई बात असम्भव या मुश्किल तो थी ही नहीं। इस समय उसकी उम्र १६ वर्ष की थी। मविक्कल तथा सत्यात्रहियों को भी उसने अपनी निस्पृहता तथा सेवाभाव से वश में कर लिया था। यह कुमारी आफिस श्रीर युद्ध की एक चौकीदार बन गयी। किसी भी कार्य की नोति

के विषय में उसके हृदय में शंका उत्पन्न होते ही वह स्वतन्त्रता-पूर्वक मुक्तसे वाद-विवाद करती। श्रीर जबतक मैं उसकी नीति के विषय में उसे कायल न कर देता तबतक उसे कभी सन्तोष नहीं होता था। जब हम सब लोंग गिरफ्तार हो गये और अगुआओं में से लगभग त्रकेले काछिलया बाहर रह गये तब इस कुमारिका ने लाखों का हिसाब सँभाला था। भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम लिया था। काछलिया भी उसी का आश्रय लेते, उसी की सलाह लेते थे। हम लोगों के जेल में चले जाने पर डोक ने 'इण्डियन ऋोपीनियन' की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। पर वह वृद्ध पुरुष भी 'इण्डियन त्रोपीनियन' के लिए लिखे हुए लेख मिस श्लेजीन से पहले पास करा लेते । श्रीर मुके उन्होंने कहा "त्रगर मिस रलेजीन नहीं होती तो मैं कह नहीं सकता कि अपने काम से मुक्ते खुद भी सन्तोष होता या नहीं। उसकी सहायता और सूचनाओं की सची कीमत आँकना बहुत मुश्किल है।" श्रीर कई बार उसकी सूचनाये उचित हो होगी यह समभ-कर मैं उन्हें मंजूर भी कर लिया करता। पठान, पटेल, गिरमि-दिया, त्रादि सब जाति के त्रीर सभी उम्र के भारतीयों से वह सदा घिरी हुई रहती थी। वे उसकी सलाह लेते और वह जैसा कहती वैसा ही करते। द्विण अफ्रीका में अक्सर गोरे लोग भारतीयों के साथ एक ही डिब्बे में नहां बैठते। द्रान्मवाल मे तो उनको एक जगह बैठने की मनाई भी करते हैं। वहाँ तो यह भी कानून था कि सत्याप्रही तीसरे ही दर्जे मे सफर करें। इतना होते द्भुए भी मिस रलेजीन जानबूम कर भारतीयों के डब्बे मं बैठतीं न्त्रीर गार्ड के साथ भगड़ा भी करतीं। मुभे भंय था श्रीर श्लेजीन को भी इस बात की शंका थी कि वह कहीं गिरफ्तार न हो जाय। पर यद्यपि सरकार को उसकी शक्ति, उसका युद्ध-विषयक ज्ञान 26

श्रीर सत्याग्रहियों के हृद्य पर उसने जो श्रिधिकार प्राप्त कर तिया था उसका पता था तथापि उसने मिस रत्नेजीन को गिरफ्तार नही किया। श्रीर इसमे उसने सचमुच बुद्धि श्रीर विवेक से ही काम लिया। सिस श्लेजीन ने कभी अपने छ: के सवा छ: पौड होने की न तो इच्छा ही की श्रौर न कुछ कहा ही। उनकी कितनी ही आवश्यकताओं का जब मुमे पता लगा तब मैंने उनके दस पौड कर दिये। उन्होंने बड़ी हिचकचाहट के साथ उसको स्वीकार किया पर उससे आगे बढ़ाने का तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया। उन्होने कहा—"इससे अधिक की मुमे श्रावश्यकता ही नहीं श्रीर यदि इतने पर भी ले लूँ तो जिस उद्देश से मै त्रापके पास त्रायी हूँ वही व्यर्थ हो जाय। "इस उत्तर के आगे मै चुप हो गया। पाठक शायद यह जानने के लिए उत्सुक हो रहे होगे कि मिस श्लेजीन ने कहाँ तक शिचा पायी थी ? वे केप यूनीवर्सिटी की इन्टरमीजिएट परीचा मे उचीर्ए हो चुकी थी। शार्टहैंड वगैरा में पहले दुजे के प्रमाण्यत्र प्राप्त किये थे। युद्ध से मुक्त होने पर वे उसी यूनीवर्सिटी की ग्रेज्युएट हुई श्रीर इस समय ट्रान्सवाल की किसी कन्या पाठशाला मे प्रधानाध्यापिका है।

हर्वट किचन एक शुद्ध-हृद्य अन्नेज थे। वे बिजली का काम-काज करते थे। बोअर युद्ध में उन्होंने हमारे साथ काम किया। कुछ समय तक वे 'इण्डियन श्रोपीनियन' के संपादक भी रहे थे। उन्होंने मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था।

उपर जिनका परिचय दे चुका वे तो मेरे खास परिचय में श्राये हुए है। उन्हें ट्रान्स्वाल के श्राप्रगण्य गोरो में नहीं गिन सकते। तथापि यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बड़ी सहायता की।

प्रतिष्ठा की दृष्टि से हास्किन को अप्रस्थान देना चाहिए। उनका परिचय पहले ही दे चुका हूँ। उनकी अध्यक्ता में सत्याप्रह युद्ध को सहायता करनेवाले गोरों का स्थायी मंडल स्थापित किया गया था। इस मंडल ने अपनी शक्तिभर सहायता की थी। युद्ध का रंग जमने पर स्थानीय सरकार के साथ प्रत्यक्त सलाह मशनवरा तो कैसे किया जा सकता है ? इसका मूलभूत हेतु असहयोग नहीं था। पर सरकार ही अपने कानूनों का भंग करनेवाले मनुष्यों के साथ सलाह वगैरा करना पसन्द नहीं करती थी। इसलिए इस समय यह गोरों का मंडल सरकार और सत्याप्रहियों के बीच एक अनुसंधान रूप था।

त्रालबर्ट कार्टराइट का परिचय भी मैं पहले ही दे चुका हूँ। डोक के ही जैसा संबंध रखनेवाले, श्रीर बहुत भारी सहायता करनेवाले एक और पादरी सज्जन थे। उनका नाम था रेवरंड चार्ल्स फिलिप्स । बहुत वर्ष पहले वे ट्रान्सवाल मे कांग्रीगेशनल मिनिस्टर थे। उनकी सुशीला स्त्री भी उनकी बड़ी सहायता करती। एक तीसरे ख्यातनामा पादरी भी थे। उन्होने पादरीपन छोड़कर पत्र का सम्पाद्न प्रहर्ण किया था। श्राप ब्लुम फोटीन में प्रका-शित होनेवाले 'फ्रें एड' नामक दैनिक के सम्पादक रेवेरंड डुडनीडू हैं। उन्होंने गोरो के द्वारा अपमानित होकर भी अपने पत्र में भारतीयों का पत्त किया था।। दिच्य श्रफीका के प्रसिद्ध वक्ताश्रों में उनकी गृशाना होती थी। इसी प्रकार 'प्रिटोरिया न्यूज' के सम्पादक वेरस्टेन्ट भी खुले दिल से भारतीयों की सहायता करते थे। एक बार प्रिटोरिया के टाउनहाल में वहाँ के मेऋर की ऋध्य-त्तता में गोरों की एक विराट सभा हुई थी। उसका हेतु था एशि-या निवासियो की बुराई और खूनी कानून की हिमायत करना। श्रकेले वेरस्टेन्ट ने इसका विरोध किया। श्रध्यत्त ने उन्हें बैठ जाने

की आज्ञा दी, पर उन्होंने बैठने से साफ इन्कार कर दिया। इसपर गोरों ने उनके बदन पर हाथ डालने की धमकी भी दी तथापि वे टाउनहाल में उसी प्रकार नरिंदि को तरह गरजते रहे। आखिर सभा को अपना प्रस्ताव बिना ही पास किये उठना पड़ा। और भो कई ऐसे गोरो का नाम में गिना सकता हूँ, जो किसी संस्था में शामिल तो न थे पर सहायता करने का एक भी अवसर खाली नहीं जाने देते थे। पर अब इस अध्याय को मैं अधिक बढ़ाना ठीक नहीं समझता। केवल तीन स्त्रियों का परिचय देकर अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ।

पहली महिला है मिस हाब हाउस। लार्ड हॉब हाउस की वे पुत्री हैं। बोश्रर युद्ध शुरू हुआ तब यह महिला लार्ड मिल्नर के सामने से होकर ट्रान्सवाल पहुँची थी। जत्र लार्ड किचनर न अपनी ससारप्रसिद्ध और जगत्प्रासद्ध कांसेन्ट्रेशन कैप, ट्रांसवाल श्रीर फ्रोस्टेट में बैठायी उस समय यह महिला श्रकेली बोश्रर श्रीरतों मे घूमती श्रीर उन्हें दृढ़ रहने—धीरज रखने के लिए उर-देश करतो श्रीर उत्साह देती। वह स्वयं मानतो थो कि इम युद्ध में अ मेजो को त्रोर न्याय नहीं है, इसलिए स्वर्गीय स्टेड की तरह परमात्मा से प्रार्थना करती थी कि इस युद्ध मे अं प्रेजों का पराभव हो जाय। इस प्रकार बोअरो को सेवा करने पर जब उसने देखा कि जिस अन्याय के खिलाफ बोअर लोग लड़े थे, वैसा ही अन्याय अधान के कारण वे ही अब भारतीयों के प्रति कर रहे हैं तब उससे नही रहा गया। बोश्रर जनता उसका बड़ा सन्मान करती थी। श्रीर उनपर बहुत प्रेम रखती थी। जनरत बोथा के साथ-उसका बहुत निकट संबंध था। उन्होके यहाँ वह ठहरती थी खूनी कानून रद करवाने के लिए उसने अपनी और से कुछ च्ठा न रक्खा।

दूमरी महिला हैं छोलिव श्रायनर । इस परिवार के विषय में मै पाँचवं प्रकरण में लिख गया हूँ। दिच्या अफ्रीका के उसी विख्यात श्रायनर कुटुम्ब में उनका जन्म हुआ था। वे बड़ी विदुषी थीं। श्रायनर नाम इतना विख्यात है कि जब उनकी शादी हुई तब उनके पति को श्रायनर नाम प्रहण करना पड़ा, जिससे श्रोतिब का श्रायनर कुटुम्ब के साथ सम्बन्ध दित्तण अफ्रीका के गोरों से लुप्त न हो जाय। यह कोई उनका वृथाभिमान नहीं था। मेरा विश्वास है कि उन महिला के साथ मेरा श्रच्छा परि-चय था। उनकी सादगी और नम्नना उनकी विद्वता के समान ही उनका श्राभूषण थी। कभी एक दिन भी उनके दिमाग मे यह खयाल नहीं आया कि उनके हबशो नौकर और स्वयं उनके बीच कोई अन्तर है। जहाँ-जहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तहाँ-तहाँ उनकी 'ड्रेम्स' नामक पुस्तक आदर के साथ पढ़ी जाती है। वह गद्य है, पर कान्य की पंक्ति में रखने योग्य है। ऋौर भी उसने बहुत-कुछ लिखा है। इतनी विदुषी, इतनी बड़ी लेखिका होने पर भी अपने घर में रसोई करना, घर साफ-सुथरा रखना तथा वर्तन आदि साफ करना आदि कामों से न तो वह कभी शर्माती श्रौर न कभी परहेज करती थी। उनका यह खयाल था कि वह उपयोगी मेहनत उनकी लेखन-शक्ति को मन्द करने के बदले उत्ते जित ही करतो थी, और उनके प्रभाव से भाषा मे एक प्रकार की मर्यादा और व्यवस्थितता आ जाती थी। इस महिला ने भी द्विण अफ्रीका के गोरों में उनका जो कुछ भी वजन था, उसका उपयोग भारतीयों के पत्त में किया था।

तीसरी महिला मिस माल्टीनो थी। वे द्तिए अफ्रीका के पुराने माल्टीनो कुटुम्ब की बुजुर्ग महिला थीं। उन्होंने भी अपनी शक्तिभर सहायता की थी।

यदि पाठक पूछें कि इन तमाम गौरों की सहायता का क्या फल हुआ, तो मै उत्तर दूँगा कि फल-निर्देश के लिए मैने यह श्रध्याय नहीं लिखा है। कितनो का काम ही, जिसका वर्णन पहले दिया जा चुका है, फलस्वरूप है। पर यह सवाल जरूर खड़ा हो सकता है कि इतने हितेषी गोरो की सम्पूर्ण प्रवृत्ति का परिगाम क्या हुआ ? पर यह युद्ध ही ऐसा था कि उसका परिग्राम स्वयं युद्ध मे ही समाविष्ट था। यह युद्ध स्वयं काम करने की शक्ति, कष्ट-सहन, त्याग और ईश्वर पर श्रद्धा इन तोन बातो की परीचा ही था। गोरे सहायकों के नाम लिखने का यह भी हेत है कि यदि दिच्या श्रफ्रीका के इतिहास मे उनकी की हुई सहायता का **उ**ढ्लेख न किया जाय तो वह इतिहास का एक दोष समभा जायगा। मैने सभी गोरे सहायको के नाम तो लिखे ही नही। जितने दिये है उतने पर से सहायक मात्र के प्रति धन्यवाद् प्रकट हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी एक कारण है। मैने यह एक सिद्धान्त कायम कर रखा है कि हरएक हत्तचल के तमाम परिणामों को हम नहीं देख सकते । तथापि शुभ कार्य का फल शुभ ही होगा-फिर वह दृश्य हो या ऋदृश्य। एक सत्यामही की हैंसियत से इस सिद्धान्त के प्रति मुमे श्रपनी श्रद्धा भी प्रकट करनी थी। तीसरे मुमे यह दिखाना था, कि सत्य पर आधार रखनेवाली हलचले इसी प्रकार अनेक शुद्ध और निःस्वार्थ सहा-यतात्रों को आकर्षित कर लेती है। अबतक इस अध्याय से यह बात स्पष्ट न हुई तो मै श्रौर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि, सत्यात्रह के युद्ध मे सत्य की ही सर्वोपरि रज्ञा करनी चाहिए। यह यदि प्रयत्न सममा जाय तो इसे छोड़कर कोई भी प्रयत्न गोरों की सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया था। युद्ध के आन्तरिक बल से ही वे आकर्षित हुए थे।

## श्रीर भी कई भीतरी कठिनाइयां

इयों का अन्दाज लग गया होगा। मुक्तपर हमला हुआ जिस समय मेरे बाल-बच्चे तो फिनिक्स में रहते थे। अतः हमले का हाल सुनकर उन्हे चिन्ता होना एक स्त्रभाविक बात थी। यह तो हो ही नहीं सकता था कि मुक्ते देखने के लिए फिनिक्स से पैसे खर्च करके वे जोहान्सवर्ग दौड़ आवें। इसलिए अच्छा होने पर मुक्ते ही वहाँ जाना चाहिए था। नेटाल और ट्रान्सवाल के बीच हर किसी काम-काज से मेरा जाना-आना हुआ ही करता था। ममक्तीते के विषय में नेटाल में भी बहुत गलतफहिमयाँ फैली हुई थीं। मेरे पास तथा अन्य मित्रों के पास उधर से पत्र आते थे, उसपर से इन बातों को मैं जानता था। 'इण्डियन ओपीनियन' के पते पर तो कई कटाच—आचेप मरे पत्र आते। उनका भी पुट्टल मेरे पास था। यद्यपि सत्यायह तो ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना भी अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना की अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना की स्रमी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना की अभी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना की स्रमी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना की स्रमी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना की स्रमी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना स्रमी बाकी था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना स्रमीयों की सम्मित लेना स्रमीय खान था। ट्रान्सवाल के भारतीयों की सम्मित लेना स्रमीयों की सम्मित लेना स्रमीय स्रम

तीय ट्रान्सवाल के बहाने सारे दिल्गा अफ्रीका के भारतीयों के लिए भगड़ रहे थे। इस नेटाल की गलतफहमी को दूर करने के लिए भी मुक्ते डर्बन जाना जरूरी था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैं वहाँ गया।

हर्वन में भारतीयों की एक विराट सभा की गयी। कितने ही मित्रों ने मुम्ते पहिले ही से सावधान कर रक्खा था। "इस सभा में आपपर हमला होगा। इसलिए या तो आपको सभा में जाना ही नहीं चाहिए या आत्मरका का कुछ उपाय सोचकर जाना चाहिए। " इन दो मे से एक भी बात को मैं नहीं कर सकता था। नौकर को मालिक बुलावं और यदि वह डरकर न जाय तो उसका सेवाधर्म कहाँ और यदि वह मालिक की दी हुई सजा से हर गया तो नौकर कैसा १ केवल सेवाभाव से सावजनिक सेवा करना तलवार की धार पर चढ़ने के समान है। लोकसेवक स्त्रति लेने के लिए तो तेंथार हो जाता है फिर उसे निन्दा के समय क्योकर अपना मुँह छिपाना चाहिए? इसलिए मै तो बराबर नियत समय पर पहुँच गया। सममौता किस प्रकार हुआ श्रादि समभाया। कुछ सवालो के उत्तर भी दिए। यह सभा रात के करीव आठ बजे शुरू हुई होगी। काम लगभग समाप्त हुआ ही था कि इतने में एक पठान अपनी लाठी लेकर मंच पर चढ़ा। बस उसी समय बत्तियाँ भी गुल हो गयी। मैं ममक गया। अध्यत्त सेठ दाऊद मुहम्मद मेज पर चढ़कर समकाने लगे। मेरा बचाव करनेवालो ने मुम्ते घेर लिया। मैने श्रात्मरचा का कोई उपायः नहीं किया था। पर मैंने देखा कि सभा करनेवाले तो सब तरह से तैयार हो कर आये थे। उनमें से एक तो अपनी जेव में रिवाल्वर भी लाया था। उसने उसका एक खाली बार भी किया। इधर पारसी स्नतमजी, इसले के लक्ष्ण देखकर पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट श्रलैक्जैंडर को बुलाने के लिए चले गये थे। समाचार सुनते ही उन्होंने तुरन्त पुलिस का एक दल भेज दिया। पुलिस श्रायी श्रीर मुक्ते अपने बीच करके पारसी रुस्तम के मकान पर पहुँचा दियों।

दूसरे दिन पारसी रुस्तमजी ने हर्बन के पठानों को इकट्ठा। किया और उन्हें कहा कि आपको गांधी के बारे में जो कुछ शिका- यत हो, वह आप प्रत्यच्च उन्हें यहाँ पर कह। दोजिए। मैं उनसे मिला। शांत करन की कोशिश भी कि पर मुक्ते अब भी विश्वाम नहीं होता कि मैं उन्हें शांत कर सका हूँगा। शक की दवा लुक-मान हकीम के पास भी नहीं। मैं दलीलों और उदाहरणों से उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सका। उनके दिल में तो यह बात जम गयी थी कि मैने कोम को धोखा दिया है। अतः मेरा समकाना तबतक व्यर्थ था, जबतक यह खयाल उनके दिन से दूर न हो जाता।

उसी दिन मैं फिनिक्स पहुँचा। जो मित्र पिछली रात को मेरी रहा करने के लिए इकट्ट हो गये थे, उन्होंने मुक्त अकेला नहीं जाने दिया। कहा हम भी फिनिक्स चलेंगे। मैंने कहा आप मेरे मना करने पर भी आना चाहेंगे तो मैं आपको रोक नहीं सकता। पर वहाँ तो जंगल है। वहाँ के निवासी हमें और आपको खाने ही को न देंगे तो आप क्या करेंगे? उनमें से एक ने कहा हमें ऐसा डर न दिखाइए। हम अपनी ज्यवस्था खुद कर लोंगे। और जबतक हम सिपाही का काम करेंगे तब तक यदि हम आपके भंडार को लूट भी लें तो हमें कौन रोक सकता है।

इस प्रकार हम विनोद करते हुए फिनिक्स पहुँचे। इस'
दल का मुखिया जैक मुडली था। भारतीयों मे उसका नाम खूब
प्रख्यात हो गया था। नेटाल में तामिल माता-पिता से उसका
जनम हुआ था। वह घूँसेबाजी में बड़ा प्रवीणः
था और उसका तथा उसके साथियो का भी यह खयाल था कि

उस कला में मुडली के सामने स्या काला और क्या गोरा, कोई नहीं टिक सकता। जबतक मैं द्तिण अफ्रोका में था, तवतक मेरी यह ज्ञादत थी कि वरसात के दिनों को छोड़कर हमेशा मैदान में ही सोता था। उस नियम मे इस समय परिवर्तन करने के लिए में तैयार नहीं था। इसलिए मेरी रक्ता के लिए अपने आप बने हुए इस दल ने मेरे बिस्तर के आस-पास पहरा देना शुरू किया। यद्यपि इस दल के साथ डर्बन में मैने मजाक किया था तथापि मुक्ते अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि मेरे अन्दर कुछ दुर्वलता तो अवश्य थो, क्योंकि जब उस दल ने पहरा देना शुरू किया तब मुभ्ते कुछ अधिक निर्भयता मालूम हुई। श्रीर अपने दिल मे यह भी सवाल पैदा हुआ कि यदि वे लोग न स्राते तो क्या में इसी प्रकार निर्भय चित्त से यहाँ सो रहा होता ? मुक्ते यह भी आभास होता है कि कही जरा-सी आवाज होते ही मैं चौंक पड़ता था। मेरा विश्वास है कि ईश्वर में मेरी श्रविचल श्रद्धा है। मेरी वुद्धि इस नात को भी वरसो से कुवूल करती आयी है कि मनुष्य-जीवन मे मौत एक बड़ा भारी परिवर्तन है। श्रीर वह जब कभी श्रावे हमशा स्वागत करने लायक वस्तु ही है। हृद्य से मौत तथा अन्य भयो को दूर करने के लिए मैंने महा प्रयत्न भी किये है. तथापि अपने जीवन में ऐसे कई प्रसंग मुमे याद आते हैं कि जब मौत की भेट करने के विचार मात्र से मेरा हृद्य उस प्रकार न उक्रत सका, जैसा एक चिर-वियोगी मित्र से भेट के विचार से उल्लल पड़ता है। इस प्रकार वलवान वनने के लिए महाप्रयत्न करने पर भी मनुष्य कई वार दुर्वल ही बना रहता है, श्रीर वुद्धि से प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रत्यत्त अनुभव के समय उसके लिए वहुत उपयोगी नहीं सावित होता। तिसपर भी जब उसे वाहरी आश्रव

भिल जाता है और जब वह उसको स्वीकार कर लेता है, तब तो वह अपना अधिकांश आंतरिक बल भी खो बैठता है। सत्याप्रही को इस प्रकार के भय से हमेशा बचते रहना चाहिए।

फिनिक्स में मैने एक ही उद्योग किया। गलतफहमी दूर करने के लिए खूब लिखना शुक्र कर दिया। संपादक श्रौर -शंकाशील पाठक के बीच एक कल्पित संवाद लिख डाला। उसमें 'जितनी भी शंकाये और श्राद्मेप मैंने सुने थे उन सबका उत्तर - सुक्तसे जितना विस्तारपूर्वक हो सका, दिया। मेरा खयाल है कि इसका श्रसर भी श्रच्छा हुश्रा। यह तो अत्यत्त सिद्ध हो गया कि उन लोगों में गलतफहमी नही फैलाने पायी, जिनमें अगर वह ·फैल जाती तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता। समभौते को मानना न मानना तो केवल ट्रान्सवाल के भारतीयो का काम था। इसिलए उनके कार्यों पर से उनकी और उनके नेता एवं सेवक की हैसियत से मेरी भी सच्ची परीचा होने वाली थी। ऐसे बहुत थोड़े भारतीय होगे कि जिन्होने खेच्छापूर्वक परवाने न लिये हों। एशियाटिक आफिस में परवाना लेने के लिए इतने श्रादमी जाते कि परवाना देने वालो को दम मारने तक का समय नहीं मिलता था। कौम न बड़ी ही तेजी और तत्परता से उन -सब शर्तों का पालन करके दिखा दिया जो समभौते में व्यक्तियों -से सम्बन्ध रखती। सरकार को भी यह बात स्वीकार करनी -पड़ी थी। मैने यह भी देखा कि यद्यपि गलतफहमी न उम्र रूप -धारण कर लिया था, फिर भी उसका चेत्र बहुत ही मर्यादित था। जब कितने ही पठानो ने कानून को अपने हाथों से ले लेकर उपद्रव मचाना शुरू किया तब तो बड़ी ही खलबलो मच गयी। पर इस खलबलों का भी जब सुद्म अवलोकन करने लगते हैं, तब यही मालूम होता है कि उसका न सिर होता है न पैर।

कई बार वह केवल चिएाक ही होती है। फिर भी आज भी संसार में वह एक शक्ति तो है ही क्यों कि खूत-खराबी से हम अभीतक काँप उठते हैं। पर यदि शांति के साथ विचार किया जाय तो मालूम होगा कि काँपने का कोई कारण ही नही है। मान लीजिए कि मीर आलम और उसके साथियों की मार से केवल मेरा शरीर घायल होने के बदले प्राण ही निकल जाते, यह भी मान लीजए कि कौम भी बुद्धिपूर्वक शांत और निश्चिन्त रही होती, मीर आलम अपनी बुद्धि के अनुसार और कुछ नहीं कर सकता था यह सोचकर उसके प्रति ज्ञा-भाव श्रीर-मित्र भाव भी रक्खा होता, तो इससे कौम को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती, बल्कि अत्यन्त लाभ ही होता, क्योंकि कौम में तो गलतफहमी थी ही नहीं। इसलिए वह तो दूने उत्साह से अपनी प्रतिज्ञ। पर दृढ़ रहती और अपने कर्तव्य का पालन करती रहती। श्रीर मुक्त तो केवल लाभ ही लाभ होता, क्योंकि सत्याप्रही के लिए अपने सत्य पर दृढ़ रहते हुए अनायास मृत्यु प्राप्त करने से बढ़कर दूसरा मगल-प्रसंग संसार में और कौन हो सकता है १ उपयुक्त दलीले सत्याग्रह जेंसे युद्ध ही के विषय मे सत्य हैं, क्योंकि उसमे वैर-भाव को स्थान ही नहीं है। आत्मशक्ति या स्वावलबन ही उसका एक मात्र साधन है। उसमें किसीको भी दूसरे का मुँह ताकते हुए बैठे नहीं रहना पड़ता। वहाँ न कोई नेता है और न कोई सेवक। सभी सेवक और सभी नेता है। इसलिए किसी की मृत्यु फिर वह कितने ही बड़े मनुष्य की क्यों न हो उस युद्ध को हानि नहीं पहुँचा सकती। यही नही, बलिक उससे तो सत्यात्रहियों को युद्ध मे नवीन शक्ति मिलती है।

यही सत्याप्रह का एक मूल और शुद्ध स्वरूप है। पर ज्यवहार में हमें यह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सभी ने बैर

का त्याग नहीं कर दिया है। कितने ही लोग सत्याप्रह का रहस्य भी नहीं जानते। अधिकांश लोग तो कुछ लोगों को देख-देखकर उसका ऋंघानुकरण मात्र करते हैं। फिर जैसा कि टाल्स्टाय ने कहा था सामुदायिक और सामाजिक सत्याप्रह का तो ट्रान्सवाल का सत्याग्रह पहला हो उदाहरण है। स्वयं मै शुद्ध सत्याग्रह के ऐतहासिक उदाहरखों को नही जानता। मेरा इतिहास-विषयक ज्ञान बहुत कम है। इसलिए मैं इस विषय मे कोई निश्चय श्रमिप्राय नहीं दे सकता। पर सच पूछा जाय तो हमें ऐसे उदाहरणों से भी गरज नहीं । सत्याग्रह के मूल तत्त्वों को ग्रहण कर लीजिए कि आप देखेंगे कि उसका फल वही होगा जो मैंने ऊपर बता दिया है। सत्याप्रह का व्यवहार बहुत कठिन है यह कहकर हमे इस अमृल्य शस्त्र का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जमाने से, हजारो बरेसो से शस्त्रवल के कितने ही प्रयोग होते चले आये हैं। उनमे जो बुरे परिणाम हुए उन्हें हम स्वयं देख ही रहे हैं। यह भी आशा नहीं की जा सकती कि भविष्य मे वह अच्छे फल को देगा। अधिकार में से यदि प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता हो तो अवश्य ही वैर से प्रेम-भाव उत्पन्न होने की श्राशा हम कर सकते हैं।

# दक्षिण अफ्रिका का सत्यायह

[ उत्तरार्ध ]

### जनरल स्मट्स का विश्वासघात (?)

श्रान्तरिक मुसीबतों का दर्शन तो पाठक कुछ-कुछ कर ही चुके। उसमें प्राय: मुझे अपनी आत्म-कथा ही देनी पड़ी। पर यह श्रनिवार्य था । क्योंकि सत्याग्रह से सम्बन्ध रखने वाली मेरी मुसीबर्ते ही सत्याप्रहियों की मुसीबर्ते भी बन गई। श्रव हम फिर बाहरी मुसीबतों का अवलोकन करें। इस प्रकरण का शीर्षक तिखते हुए मुझे बड़ी लड़जा मोॡ्रम हुई श्रीर, यह श्रध्याय लिखते हुए भी मुझे उतनी ही शर्म मालूम हो रही है। क्योंकि इसमें मनुष्य स्वभाव की वक्रता का वर्णन है। जनरल स्मट्स सन् १६०८ में भी कम से कम दक्षिण अफ्रिका में तो सबसे अधिक होशियार नेता माने जाते थे और आज अगर संसार में नहीं, तो कम से कम ब्रिटिश साम्राज्य में तो जरूर ही वह ऊँचे दर्जें के कार्यकुशल पुरुष गिने जाते हैं। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि उनकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। वह जितने कुशल वकील हैं, उतने ही कुशल सेना-नायक हैं और उतने ही कुशल राज्य-प्रबन्धक पुरुष भी वह हैं। दिच्या अफ्रिका में कई राज्य-प्रबंधक आये और चले गये। पर १६०७ से आज तक द्त्रिण अफ्रिका के शासन सूत्रों को उन्होंने अपने हाथों ही में

रक्खा है, और आज भी समस्त द्विण अफ्रिका में ऐसा एक भी पुरुप नहीं है, जो उनके मुकावले में खड़ा रह सके। यह लिखते समय मुझे द्विण् अफ्रिका छोड़े नौ साल हो गये। इमलिए मै नहीं जानता कि आज दिच्या अफ्रिका उन्हें किम विशेषण से पहचानता है। जनरल स्मट्म का निजी नाम जेन है। पर दिच्छा श्रिफ़का के लोग उन्हें 'रिलंग जेनी' ही कहते हैं। यहाँ पर 'म्लिम' का अर्थ है 'हट जाने वाला', 'कभी पकड़ में न आने वाला' । गुजराती भाषा में इसका नजदीकी समानार्थक शब्द है । 'खंधो', श्रथवा सौम्य विशेषण का प्रयोग करना चाहें तो इसके विपरीन अर्थ में 'चालाक' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे कई अंग्रेज मित्रों ने कहा कि जनरल स्मट्म से तुम संभल कर रह्ना । वह वड़ा पहुँचा हुआ आदमी है । कोई वात कहकर वदल जाने में उसे जरा भी देर नहीं लगती। उसके बोलने का ठीक ठीक अर्थ तो केवल वही जानता है। कई बार वह इस तरह वोलता है कि दोनों पन्न अपने-अपने अनुकृत उसका अर्थ कर सकते हैं। पर मौका आने पर उन दोनों अर्थी को एक तरफ रख कर वह अपना एक तीसरा ही अर्थ वता देता है, और फौरन उस पर अमल करके अपने इस कार्य के समर्थन में ऐसी-ऐभी चालाक दलीले पेश करता है कि घड़ी भर के लिए दोनों पच यही मानने लग जाते हैं कि, जरूर जनरल म्मट्स का वताया अर्थ ही सच्चा श्रर्थ है, हमसे कोई भूल होगई होगी। इस समय मुझे ऐसे ही एक विषय का वर्णन, इस प्रकरण में करना है। वह घटना जिस समय हुई उस सम्य वह विश्वासघात मानी श्रौर कही भी गई थी। श्राज भी कौम की दृष्टि से मैं उसे विश्वासवात ही मानता हूँ। परन्तु यह होते हुए भी मैंने इस शब्द के सामने प्रश्न चिह्न इसलिए रख दिया है कि संभव है, कहीं उन्होंने वह विश्वासघात

का काम बुद्ध-पूर्वक न भी किया हो। श्रौर जहाँ घात करने का कोई हेतु हो न हो, वहाँ यह भी कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने विश्वास का भंग किया? सन् १६१३-१४ में जनरल स्मट्स का मुझे जो श्रनुभव हुश्रा, उसे में उस समय तो कडुश्रा नहीं मानता था श्रौर न श्राज भी, जब कि मैं उसपर श्रधिक तटस्थता पूर्वक विचार कर सकता हूँ, वैसे मानता हूँ। इसलिए बहुत संभव है, १६०८ साल का उनका भारतीयों के प्रति बर्ताव ज्ञान पूर्वक किया गया विश्वासधात न भी हो।

इतनी बड़ी प्रस्तावना मुभो इसलिए लिखनी पड़ी कि जनरल स्मट्स के प्रति में न्याय कर सकूँ, और साथ ही इसलिए भी कि, उनके नाम के साथ मैने विश्वासघात शब्द का जो प्रयोग किया है, तथा मुभो इस प्रकरण में जो कुछ कहना है, उसका मैं बचाव कर सकूँ। पिछले अध्याय में हम यह पढ़ चुके कि भारतीयों ने ऐच्छिक परवाने ठीक उसी तरह निकलवा लिये जिससे ट्रान्सवाल की सरकार को संतोष हो जाय। अब उस सरकार का काम था खूनी कानून को रद करना। अगर वह ऐसा ही कर डालती तो सत्या-प्रह का युद्ध भी समाप्त हो जाता। सत्याप्रह का अर्थ यह नहीं था कि ट्रान्सवाल में भारतीयों के खिलाफ जितने भी कुछ कानून थे वे सब रइ हो जाय, या हिन्दी जनता के तमाम दु:खदूर हो जाय। यह करने के लिए तो पहले की तरह वैध आन्दोलन शुरू रखना ही आवश्यक था। सत्याग्रह का आश्रय तो केवल ख्नी कानून के नवीन श्रौर भयङ्कर तूफान को दूर करने मात्र के लिए ही लिया गया था। उस कानून को स्वीकार करना कौम का सरासर अपमान था; श्रौर उस स्त्रीकृति से प्रथम तो ट्रान्सवाल से श्रौर श्रन्त में तमाम द्त्रिण अफ्रिका से भारतीयों की हस्ती ही मिटी जा रही थी। पर खूनी कानून रद करने के लिए एक योजना बनाने के बजाय अनरल स्मट्स ने तो श्रोर ही कुछ कर डाला। उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसके द्वारा एक श्रोर तो खूनी कानून को बहाल रक्खा श्रोर दूसरी श्रोर उन ऐच्छिक परवानों को कानूनन करार दिया। पर उस वक्तव्य में उन्होंने एक यह वाक्य भी डाल दिया था कि जो भारतीय श्रब तक परवाना ले चुके हैं उन पर खूनी कानून श्रमल नहीं करेगा। इसका श्रर्थ तो यह हुश्रा कि एक ही हेतु को पूर्ण करने के लिए दो कानून रहें श्रोर बाहर से श्रानेवाले नवीन भारतीयों को तथा नवीन परवाना लेने वाले भारतीयों को भी खूनी कानून द्वारा शासित होना चाहिए।

यह बिल पढ़कर मै तो पूरा किकर्तव्यमूढ हो गया। कौम को मै क्या उत्तर दूंगा ? उन पठान भाइयों को, जिन्होने उस मध्यरात्रि की सभा में मुभ पर सख्त आच्चेप किये थे, कैसी सुन्दर दलील मिल गई ? पर मुमे कह देना चाहिए कि इस अकल्पित आघात के कारण सत्याप्रह पर मेरा विश्वास ढीला होने के बजाय श्रीर भी तीव हो गया। हमारी कमिटी की बैठक निमन्त्रित करके मैने उन्हें समभाया। कितने ही भाइयों ने ताना देकर मुभसे कहा "हम तो श्रापसे कभी से कह रहे थे कि श्राप बहुत भोते हैं। जो कुछ भी कोई कह देता है, आप सची मान लेते हैं। अगर आप अपने खोनगी कामों में ही इस तरह से काम चलाते, तब तो कोई विशेष चिन्ता की वात नहीं थी। पर यहाँ तो आप जाति के कामों में भी उसी भोलेपन से काम ले रहे हैं, श्रौर उसके फल-स्वरूप कौम को कष्ट भेलना पड़ता है। अव पहले का सा जोश त्राना बहुत मुश्किल है। कम से कम हमे तो ऐसा ही मालूम होता है। श्राप भी तो श्रपनी कौम के स्वभाव से अपरिचित नहीं है। यह तो सोडा वाटर की वोतल है। सिर्फ घड़ी भर के लिए जोश आता है, बस हमे उसीका उपयोग कर लेना चाहिए। जोश हटा कि मामला खतम है।" इस

शब्द-बाण में जहर न था। किसी अन्य समय भी मुझे इसी प्रकार सहन करना पड़ा था। मैने कुछ हँस कर उत्तर दिया "श्राप जिसे मेरा भोलापन समझे हुए हैं वह तो अब मेरे स्वभाव का एक अंग हो गया है। यह भोल।पन नहीं, विश्वास है; श्रौर मैं सममता हूं कि विश्वास करना तो मेरा और आपका सभी का धर्म है, इसलिए यदि मेरी सेवा से आपको कोई फायदा हो रहा हो, तो मेरी इस स्वभावगत बुराई से-यिद आप इसे बुराई समर्मे तो-होने वाले नुकसान को भी आपको बरदारत कर लेना चाहिए। फिर आपके साथ-साथ मैं यह नहीं मानता कि जाति को उत्साह सोडा-वाटर की बोतल के उफान के जैसा है। जाति में आप भी हैं श्रीर मैं भी। यदि मेरे उत्साह को आप ऐसा विशेषण दें, तो मैं इसे जरूर अपना श्रपमान समझूगा। मुझे विश्वास है कि श्राप भी श्रपने को उस नियम के अपवाद-रूप ही मानते होंगे। अगर आप अपने को स्थिरोत्साह न मानते हों, श्रौर साथ ही यदि श्राप श्रपने ऊपर से कौम के उत्साह का श्रनुमान करते हों, तो उस हालत मेंभी उपयुक्त अनुमान द्वारा आप जाति का अपमान ही कर रहे हैं। ऐसे महान युद्ध में ज्वार-भाटा तो त्राता ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी रक्खें, पर यदि प्रति पत्ती हमारे साथ विश्वास-घात ही करने पर तुला हुआ हो, तो हम उसे किस तरह रोक सकते हैं ? इसी मंडल में ऐसे कई लोग हैं जो नालिश करने के लिए मेरे पास प्रामिसरी नोट्स लाते हैं। अपने द्रतखत तक दे करके जिसने अपने को बाँध लिया है, ऐसे आदमी के साथ हम और कितनी सावधानी कर सकते हैं ? पर फिर भी हमें अदालत में उससे लड़ना ही पड़ता है। वह सामना करता है, अनेक प्रकार से बचाव करता है, फैसला होता है और सनायें भी ठोक दी जाती हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए भी कहीं कोई दवा

या सावधानी हो सकती है, जिससे वे फिर से न होने पावे ? इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि जिस उलकान में हम जा गिरे हैं, उसे धीरज के साथ सुलकावें। हमें तो अब यही विचार करना चाहिए कि यदि हमें फिर से लड़ना पड़ा तो आगे क्या करना चाहिए शि अर्थात् इस बात का विचार छोड़कर कि दूसरे लोग क्या करेगे हमें तो यही सोचना चाहिए कि प्रत्येक सत्याप्रही स्वयं क्या करेगा या क्या कर सकता है। मेरा तो यह खयाल है कि यदि हम सब इतने सच्चे बने रहेंगे तो दूसरे भी वैसे हो हड़ रहेंगे। अथवा यदि उनमें किसी प्रकार की कमजोरी आ भी गई तो वे हमारा उदाहरण लेकर अपनी उस दुर्बलता को दूर कर देंगे।"

मुझे मालूम होता है, जिन भाइयों ने पुनः लडाई चला सकने के विषय में, शुभ हेतु से ही ताने के रूप में शङ्का प्रकट की थी. वे भी समभ गये। इन दिनों काछलिया प्रतिदिन अपनी अपूर्व सत्यप्रियता तथा निश्चय का परिचय दे रहे थे। तमाम वातों मे कमसे कम बोलकर वह अपना निश्चय जाहिर कर देते, श्रीर उस पर ऋड़े रहते। मुझे तो ऐसा एक भी प्रसंग याद नही, जिसमें उन्होंने दुर्वलता जाहिर की हो, अथवा अन्तिम परिगाम के विषय में कोई शङ्का ही प्रकट की हो। शीव ही ऐसा अवसर श्राया, कि जब ईसप मियाँ ने तूफानी समुद्र मे कर्णधार बने रहने से इन्कार कर दिया। उस समय सबने एक मत से काछितया का स्वागत किया। तब से लगा कर आखिरी घड़ी तक उन्होंने पतवार पर से ऋपना हाथ नही हटाया। और यह करते हुए उन्होंने उन तमाम मुसीबतों का निश्चित श्रीर निभय हो कर सामना किया, जिनको शायद ही अन्य कोई सहन कर सकता। इयों-इयों युद्ध आगे बढ़ने लगा त्यों-त्यों ऐसा समय भी आने लगा कि कितने ही लोगों के लिए जेल मे चले जाना एक आसान

काम हो गया। क्योंकि वहाँ उन्हें श्राराम मिलता, श्रीर बाहर रहना इससे कहीं श्रिधक मुश्किल था। यहाँ तो हर बात का सूदम विचार करके उसकी उचित व्यवस्था करनी पड़ती, श्रीर अनेक मनुष्णें को सममना पड़ता। यह सब जेल मे जाने की श्रपेता बहुत ज्यादा मुश्किल था। श्रब श्रवसर पाकर गोरे कर्जादारों ने वाछिलिया सेठ को श्रपने शिकंजे में पकड़ा।

कई भारतीय व्यापारियों को श्रपने व्यापार के लिए गोरे व्यापारियों की कोठियों पर अवलिम्बत रहना पड़ता था। वे लाखों रूपयों का माल बिना किसी प्रकार की रहन के केवल भारतीय व्यापारियों के विश्वास पर दे दिया करते हैं। सचमुच, भारतीय व्यापार की प्रमाणिकता का यह एक सुन्दर नमूना है कि वे वहाँ पर इतना विश्वास सम्पादन कर सके हैं। काछ लिया सेठ के साथ भी कई अंग्रेजी फर्मों का इसी प्रकार का लेन-देन का सम्बन्ध था। प्रत्यत्त अथवा अप्रत्यत्त रूप से, किसी प्रकार सरकार की श्रोर से इशारा मिलते ही, ये व्यापःरी काञ्जलिया सेठ से अपनी वे सब मुद्राये मॉगने लगे, जी उनकी तरफ लेना निकलती थीं। उन्होंने तो काञ्जलिया सेठ को बुलवा कर यहाँ तक कहा कि 'यदि श्राप इस युद्ध से श्रपने को श्रलग रक्लें तब तो श्रापको उन मुद्राश्रों के लिए कुछ भी जल्दी करने की, श्रावश्यकता नहीं है। श्रगर श्राप यह न करे तो हमें यह भय हमेशा रहेगा कि सरकार श्रापको न जाने किस वक्त पकड़ होती है। श्रीर यदि ऐसा ही हुआ तो फिर हमारी मुद्राओं का क्या होगा ? इसलिए यदि इस युद्ध मेसे अपना हाथ हटा लेना आपके लिए किसी प्रकार श्रसंभव हो, तो हमारी मुद्रायें श्रापको इसी समय लौटा देनी चाहिएं।' इस वीर पुरुप ने उत्तर दिया-''युद्ध तो मेरी व्यक्तिगत वस्तु है। मेरे व्यापार के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अपने

धर्म, ऋपनी जाति के सम्मान, श्रौर स्वयं मेरे स्वाभिमान की रचा के लिए यह युद्ध छिड़ा हुआ है। आपने मुझे केवल विश्वास पर जो माल दिया है उसके लिए मै श्रापका जरूर एहसानमन्द हूँ। पर इसलिए मैं न तो उस कर्ज को और न मेरे व्यापार को ही सर्वोपरि स्थान दे सकता हूँ। आपके पैसे मेरे लिए सोने की मुहरें है। अगर मै जिन्दा रहा, तो अपने आपको बेच कर भी आपके पैसे लौटा दूंगा। पर मान लीजिए कि मेरा और कुछ हो गया, तो उस हालत में आप यह विश्वास रक्खे कि मेरा माल और तमाम उघाई आपके हाथों में ही है। आज तक आपने मेरा विश्वास किया है। मै चाहता हूं कि आगे के लिए भी आप इसी प्रकार मेरा विश्वास करे।" यह दलील बिलकुल ठीक थी। काछिलया की हढ़ता को देखते हुए गोरों को उनपर श्रीर भी विश्वास होना चाहिए था। पर बात यह थी कि इस समय उन लोगों पर इसका कोई श्रमर नहीं हो सकता था। हम सोये हुए आदमी को तो जगा सकते है, पर सोवे का डोंग करने वाजे को नहीं। यही हाल उन गोरे व्यापारियों का भी हुआ। वे तो काछ ितया सेठ को दबाना वाहते थे, उनकी लेन-देन थोड़ ही डूबने चली थी।

मेरे दफ्तर में लेनदारों की एक मीटिंग हुई। मैंने डन्हें साफ-साफ शब्दों में कह दिया, कि आप इस समय जो काछितया सेठ को दबाना चाहते हैं उसमें व्यापार-नीति नहीं, राजनैतिक चाल है। व्यापारियों को यह काम शोभा नहीं देता। पर वे तो और भी चिढ़ गये। काछितिया सेठ के माल और उघाई दोनों की फेहरिस्त मेरे पास थी। उसे मैंने उन व्यापारियों को दिखाया। यह भी सिद्ध कर दिखाया कि उससे इन्हें अपना पूरा धन मिल सकता है, और कहा—'इतने पर भी यदि आप इस तमाम व्यापार को किसी दूसरे आदमी के हाथ बेंच देना चाहते हों तो काछितिया सेठ अपना तमाम माल श्रीर उघाई खरीददार को सौंपने के लिए भी तैयार हैं। यदि यह भी श्रापको स्वीकार न हो, तो दूकान में जितना भी माल है, उसे मूल कीमत में आप ले ले। केवल माल से यदि काम न चले तो उसके बदले में उघाई मेंसे जिसे पसन्द करे आप लेलें।" पोठक सोच सकते हैं कि गोरे व्यापारी यदि इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेते तो उनकी कोई हानि नहीं होती। (श्रीर कई मविक्कलों के संकट-समय मे मैने उनके कर्ज की यही व्यवस्था की थी) पर इस समय व्यापारी न्याय न चाहते थे। काछितिया नहीं भुके और वह दिवालिये देनदार सावित हुए।

पर यह दिवालियापन उनके लिए कलङ्क-रूप नहीं, बल्कि भूषण था। इससे कौम में उनकी इञ्जत कहीं बढ़ गई और उनकी दृढ़ता श्रीर बहादुरी पर सबने उनको बधाई दी। यह वीरता तो अलौकिक है। सामान्य मनुष्य उसको भली भांति नहीं समभ सकते। सामान्य भनुष्य तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि दिवालियापन एक बुराई और बदनामी के बदले सम्मान और श्राद्र की वस्तु किस तरह हो सकती है। पर काञ्जलिया को तो यही बात स्वाभाविक माळ्म हुई। कई व्यापारियों ने केवल इसी भय के कारण खूनी कानून के सामने सिर भुका लिया कि कहीं उनका दिवाला न निकल जाय। काछितिया भी यदि चाहते तो इस नादारी से खूट सकते थे। युद्ध से विमुख होकर तो वह अवश्य ही ऐसा कर सकते थे। पर इस समय मै कुछ और ही कहना चाहता हूँ। कई भारतीय काछितिया के मित्र थे जो उनको इस संकट समय में कर्ज दे सकते थे। पर यदि वह इस तरह अपने व्यापार को बचा लेते, तब उनकी बहादुरी में धव्या नहीं लग जाता ? कैंद की जोखिम तो उनकी भॉति दूसरे सत्याग्रहियों के

लिए भी थी। इसलिए यह तो उनसे हरगिज नहीं हो सकता था, कि वे सत्याप्रहियों से पैसे लेकर गोरे व्यापारियों का ऋण श्रदा कर दें। पर सत्याप्रही व्यापारियों के समान ही अन्य भारतीय भी उनके मित्र थे, जिन्होंने खूनी कानून के सामने सिर भुका दिया था। श्रौर मैं जानता हूँ कि उनकी सहायता भी काछिलिया सेठ को मिल सकती थी। जहाँ तक मुझे याद है, एक दो मित्रों ने उन्हें इस विषय मे कहलाया भी था। पर उनकी सहायता लेने का अर्थ तो यही न होता कि हमने इस वात को स्वीकार कर लिया, कि खूनी कानून को मानने ही मे बुद्धि-मानी है। इसिलए हम दोनों इसी निश्चय पर पहुँचे कि उनकी हमें कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। फिर हम दोनों ने यह भी सोचा कि यदि काछिलया अपने को नादार कहलाएगे तो उनकी नादारी दूवरों के लिए ढाल का काम देगी। क्योंकि अगर सौ में पूरी सौ नहीं तो निन्यानवे फी सदी नादारियों में लेनदार को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर उनके लेने में से फी सदी पचास भी मिल जाते हैं तो भी वे खुश होते हैं। जब फी सदी विचहत्तर मिल जायँ तब तो वे उसीको पूरे सौ ही मान लंत है। क्योंकि दक्तिए अफ्रिका में प्रतिशत ६।) नहीं बल्कि फी सैकड़ा २४) मुनाफा लिया जाता है। इसलिए अपनी लेन मेंसे फी सैकड़ा ७४ मिलने तक तो वे उसे घाटे का व्यवहार नहीं मानते। किन्तु नादारी में पूरा-पूरा तो शायन ही कभी मिलता है। इसलिए कभी कोई लेनदार यह नहीं चाहता कि उसका कर्जदार दिवालिया हो जाय।

इसिलए काछिलिया का उदाहरण दिखा कर गोरे लोग दूसरे ज्यापारियों को धमकी नहीं दे सकते थे। श्रीर हुआ भी ऐसा ही। गोरे चाहते थे कि काछिलिया को युद्ध से श्रपना हाथ हटा लेने के

लिए मजबूर करे, और यांद काञ्जलिया इसे मंजूर न करें तो उन-से पूरे सौ के सौ वसूल करे। पर इन दो मेसे उनका एक भी हेतु सिद्ध न हुआ। इसका तो उलटे एक विपरीत ही परिणाम हुआ। एक प्रतिबिउत भारतीय व्यापारी को इस तरह नादारी का स्वागत करते हुए देख कर, गोरे व्यापारी चिकत हो गये, और हमेशा के लिए शान्त हो गये। परन्तु इधर एक साज़ के अन्दर ही काञ्चलिया के साल में से हो गोरे व्यापारियों को पूरे सौ के सी मिल गये। दिन्तिए श्रक्रिका में दिवालिया देनदार से लेनदार की पूरे सौ के सौ मिल जाना यह अपनी जानकारी में मेरा पहला ही अनुभव था। युद्ध शुरू हो गया था। पर फिर भी इससे गोरे व्यापारियों मे काञ्चलिया का सम्मान बेहद बढ़ गया। आगे चलकर युद्ध काल में उन्हीं व्यापारियों ने काञ्जलिया को मनमाना माल देने के लिए अपनी तत्परता दिखाई। पर काछलिया का बत्त तो दिन-त्र-दिन बढ़ता ही जा रहा था। युद्ध के रहस्य को भी वह भली भॉति समभ चुके थे। श्रीर यह तो कौन कह सकता था कि युद्ध शुरू होने के बाद वह कितने रोज चलेगा। इसलिए नादारी के बाद हमने तो यही निश्चय कर लिया कि लम्बे चौड़े व्यापार की मांभार में पड़ना ही नहीं। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अब, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, उतना ह न्यापार किया जाय कि जिससे एक गरीन मनुष्य अपना निर्वाह कर सके, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए गोरों ने जो अभिवचन दिया उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। काञ्जलिया सेठ के जीवन की जिन घटनात्रों का वर्णन मैं कर चुका हूँ, वे कमिटी की मीटिंग के बाद हुई हों सो बात नहीं। पर मैने उन्हें यहाँ पर इसीलिए लिख देना ठीक समका कि उनको कही एक ही बार दे देना योग्य होगा। त्रागर तारीख वार देखा जाय तो दूसरा युद्ध शुरू होने पर कितने ही समय वाद काछिलिया श्रध्यन्न हुए। श्रौर नादार होने के पहले इसके बाद श्रौर भी कितना ही समय बीत गया।

श्रब हम किमटी के परिणामों पर विचार करे। इस मीटिंग के बाद मैने जनरल स्मट्स को इस आशय का एक पत्र लिखा कि उनका वह नवीन वक्तव्य सुलह का भंग करता है। अपने पत्र में मैने उनके उस भाषणा की ऋोर भी उनका ध्यान आकर्षित किया, जो सुलह के बाद एक सप्ताह के अन्दर ही उन्होंने दिया था। उस भाषण मे उन्होंने ये शब्द कहे थे—"ये लोग ( एशियावासी ) मुझे एशियाटिक कानून रद करने के लिए कह रहे हैं। जब तक ऐच्छिक परवाने वे नहीं ले लेते तब तक इस कानून को रद करने से मैने इन्कार किया है।" श्रधिकारी लोग प्राय: ऐसी वातों का जवाब नहीं देते जो उन्हें उलक्षन मे डालती है। अगर देते भी है तो गोल मोल। जनरल स्मट्स इस कला में सिद्धहरत है। उन्हें श्राप चाहे जितना लिखें, उनके विरुद्ध चाहे जितने भाषण करे, पर यदि वे उत्तर देना नहीं चाहेंगे तो उत्तर में उनके मुँह से एक शब्द भी निकलवाना श्रसम्भव है। सभ्यता का यह सामान्य नियम उनके लिए बन्धनकारक नहीं हो सकता था कि शाप्त पत्रों का उत्तर देना ही चाहिए। इसलिए अपने पत्र के उत्तर में मुझे किसी प्रकार का सन्तीष प्राप्त नहीं हो सका।

अलवर्ट कार्ट राईट हमारे मध्यस्थ थे। मै उनसे मिला, वह स्तव्ध हो गये, और मुमसे कहने लगे "सचमुच मै इस आदमी को समम ही नहीं सकता। एशियाटिक कानून को रद करने वाली वात मुझे विलक्कल ठीक-ठीक तरह से याद है। मुम से जो वन पड़ेगा मै ज़रूर करूँगा। पर आप जानते हैं कि जहाँ यह आदमी किसी एक वात को पकड़ लेता है तहाँ फिर दूसरे की नहीं चलती। अखबारों के लेखों की तो वह जरा भी परवा नहीं

करता। इसलिए मुझे पूरा डर है कि मेरी सह।यता का आपको कोई उपयोग न होगा।" हास्किन वगैरा से भी मैं मिला। उन्होंने जनरल स्मट्स को एक पत्र लिखा। उन्हें भी बड़ा ही असंतीषकारक उत्तर मिला। मैने इण्डियन श्रोपीनियन मे भी विश्वासघात शीर्षक कई लेख लिखे पर जनरल स्मट्स क्यों इन बातों की परवाह करते? तत्त्ववेत्ता श्रथवा निष्ठुर मनुष्य के लिए श्राप चाहे जितने कडुवे विशेषणों का प्रयोग करे, उन पर कोई असर न होगा। वे तो अपना निश्चित काम करने में मस्त रहते हैं। मै नही जानता कि जनरल स्मट्स के लिए इन दो विशेषणों में से किस विशेषण का उपयोग ठीक हो सकता है। यह तो मुझे जरूर कबूल करना होगा कि उनको वृत्ति में एक तरह की 'फिलासफी'-सिद्धान्त-निष्ठा है। मुझे याद है कि जिस समय हमारा पत्र-व्यवहार जारी था, श्रववारों में लेख लिखे जा रहे थे, तब तो मै उन्हें निष्दुर ही सम-मताथा। पर अभी तो यह युद्ध का पूर्वार्ध— केवल दूसरा वर्ष था, युद्ध तो आठ वर्ष तक जारी रहा। इस बीच में मै उनसे कई बार मिला। बाद की हमारी बातों से मेरा यह खयाल कुछ बदल गया, श्रौर मैने महसूस किया कि जनरत समट्स की धूर्तता के विषय मे द्विण अफ्रिका में बनी हुई सामान्य धारणा में कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। दो बार्ते मैं पूरी तरह समभ गया। एक तो यह कि उन्होंने अपनी राजनीति के विषय में एक मार्ग निश्चित कर लिया है, श्रौर वह केवल अनीतिमय तो हरगिज नहीं। पर साथ ही मैंने यह भी देख लिया कि उनके राजनीति-शास्त्र में चालाकी के लिए श्रौर मौका पड़ने पर सत्याभास के लिए भी स्थान है।×

<sup>×</sup>यह छुपते हुए हम यह जान गये कि जनरत समट्स की सर-दारी का भी श्रन्त हो सकता है।

मो० क० गांधी

#### युद्ध की पुनरावृत्ति

एक तरफ तो जनरत स्मट्स से यह अनुरोध किया जा रहा था, कि वे सममौते की शर्तों का पालन करें। इधर दूसरी श्रोर कीम को पुनः जागृत करने का काम जोरों से जारी था। श्रौर पाया यह गया कि प्रत्येक जगह पर युद्ध फिर शुक्त करने, तथा जेल जाने के लिए लोग तैयार मिलने लगे। सब जगह फिर से समायें शुक्त कर दी गईं। सरकार श्रोर कीम के वीच जो पत्र-व्यवहार जारी था, उसे सममाया गया। 'इण्डियन-श्रोपीनियन' में तो हर समाह का रोजनामचा छप रहा था। इसलिए कौम सब बातों से पूरी तगह वाकिफ रहती। सबको सममा दिया गया कि ऐच्छिक परवाने निर्थंक सावित होंगे। श्रगर किसी न किसी तरह खूनी कानून रह न हो पाया, तो हमें उन परवानों को जला ही देना चाहिए जिससे स्थानीय सरकार समम ले कि कौम श्रपने निश्चय पर श्रटल है, निश्चन्त है, बल्कि जेल जाने तक के लिए तैयार है। श्रोर इसी हेतु से प्रत्येक जगह से परवाने भी इकट्ठे किये जारहे थे।

सरकार की तरफ से उस मसिव दें को मंजूर करने की तैया-रिया होने लगीं, जिसका हाल हम पिछले प्रकरण मे पढ़ चुके हैं। ट्रांसवाल की धारा-सभा की वैठकें शुरू हुई । कौम ने उसमें भी

श्रपनी दरख्वास्त भेजी। नतीजा कुछ न निकला। श्रन्त में सत्या-प्रहियों ने 'ऋिल्टमेटम्' भेजा। 'ऋिल्टमेटम्' के मानी हैं वह निश्चय-पत्र या धमकी-पत्र, जो युद्ध करने के हेतु से ही भेजा जाता है। कौम ने 'अल्टिमेटम्' शब्द का उपयोग नहीं किया था। पर कौम की तरफ से अपना निश्चय जाहिर करने वाला जो पत्र गया था, उसका परिचय जनरल स्मट्स ने धारा-सभा में 'ऋिल्टमेटम्' नाम से ही दिया। साथ ही यह भी कहा कि "जो लोग सरकार को इस तरह धौस बताने जा रहे हैं, उन्हें सरकार की शक्ति का श्रनुमान नहीं है। मुझे दुःख तो केवल इसी बात का हो रहा है कि कितने ही उपद्रवी लोग(एजिटेटर)गरीव भारतीयों को उकसा रहे हैं। यदि गरीब लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा तो वे बरबाद हो जावेंगे।" अलबारों के संवाद-दाताओं ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखा है कि धारा-सभा के कई सदस्य 'श्रल्टिमेटम्' का नाम सुनते ही आग-बबूला हो गये। उनकी आँखों में खून उतर आया, श्रीर उन्होंने जनरल स्मट्स द्वारा पेश किया गया मसविदा एक-मत से मंजूर करितया।

डपयुँ क्त 'श्रिल्टमेटम्' में केवल यही बातें थीं—'जनरल स्मट्स श्रीर भारतीय जनता के बीच जो समभीता हुआ था, उसमें मुख्य बात यही थी कि भारतीय यदि ऐच्छिक परवाने ले लें तो उनकी कानूनन् करार देने के लिए धारासभा में एक मसविदा पेश किया जाय, श्रीर एशियाटिक कानून रद किया जाय। यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि भारतीयों ने ऐच्छिक परवाने ठीक उसी तरह ले लिये जैसा कि सरकारी श्रिधकारी-गण चाहते थे। इसलिए श्रव एशियाटिक कानून तो श्रवश्य ही रद होना चाहिए। कौम ने जनरल स्मट्स से इस विषय में खूब लिखा पढ़ी की। श्रवावा इसके, न्याय प्राप्त करने के लिए जितने भी कुछ श्रन्य हपायों का अवलम्बन करना जरूरों और डिचत था, वह सब कुछ कर गुजरों। पर उसका यह सारा प्रयत्न निष्कृत हुआ। मसिवदा धारासभा में स्वीकृत होने ही को है. इस समय कौम में जो अशान्ति और एतं ना फैली हुई है उसकी सरकार पर जाहिर कर देना नेताओं का कर्तव्य है। अतः अब हमें दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि यदि सममौते की शतों के अनुसार एशियानिक कानून रद नहीं किया गया, और यदि ऐसा करने के सम्बन्ध में उसके निश्चय की खबर एक नियत समय से पहले कौम को न मिली तो वह उन तमाम परवानों को जला देगी, जिनको उसने एकत्र कर रक्खा है, और यह करने पर उस पर जो जो मुसीवते आवेगी उन सबको वह विनय और दृढ़तापूर्व क सह लेगी।

यह कागज एक तो इसलिए 'श्रिक्टिनेटम्' कहा गया कि उसमें जवाब के लिए समय बता दिया गया था। श्रीर दूसरा कारण यह था कि गोरों का साधारणतया यही खयाल था कि हिन्दुस्तानों लोग जंगली होते हैं। श्रगर गोरे लोग भारतीयों को श्रपने ही जैसा सममते, तो वे इस कागज को विनय-पत्र कहते. श्रीर उसपर गोर करते। पर गोरों का यह जंगलीपन का खयाल ही भारतीयों के लिए ऐसा कागज लिखने के लिए काफी कारण था। श्रव कौम के सामने दो समस्याये थीं, एक तो यह कि खुद को जंगली समम कर वह हमेशा के लिए दवी रहे, श्रीर दूसरी यह कि जंगलीपन को श्रसत्य सावित करनेवाला कोई श्रसली काम करके दिखा दे। श्रीर इस दिशा में सब से पहला कदम यही कागज था। हॉ, यि कौम ने उस पर श्रमल करने का दृढ़ निश्चय न किया होता, तो जहर ही वह उद्धत सममा जाता श्रीर यह सावित होता कि भारतीय श्रविचारी तथा श्रनघड़ हैं।

पाठकों के दिल में एक शंका हो सकती है। इस 'जंगली पन' का इन्कार तो पहले पहल १६०६ में ही कर दिया गया था, जब सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली गई थी। श्रीर यदि यह सत्य है, तो इस कागज में ऐसी कौन भारी विशेषता थी, जिसके कारण मैने उसे इतना महत्त्र दे रक्खा है और मै यह कह रहा हूँ कि इस कागज के द्वारा ही कौम ने श्रपना जंगली होने से इन्कार करना श्रारम्भ किया। एक दृष्टि से यह दृलील सत्य मानी जा सकती है। पर जरा गहरा विचार करने पर माछ्म होगा कि इन्हार करने का सच्चा आगम्भ तो निश्चय-पत्र से ही होता है। पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि सत्यात्रह की प्रतिज्ञा की घटना तो अना-यास ही हो गई थी; उसके बाद की कैंद वगैरा भी उसका एक अनि-वाय परिगाम मात्र थी, श्रीर उसमे कौम ने विजय भी श्रज्ञाततः ही प्राप्त की थी। इस कागज के समय तो सम्पूर्ण ज्ञान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए दावा करने का स्पष्ट हेतु भी था। पहले की तरह खनी कानून को रद करने का हेतु तो अब भी जरूर था। पर इसके साथ ही साथ भाषा, शैली, कार्य-पद्धति का चुनाव आदि में भी काफी फर्क था। गुजाम मालिक को सलाम करता है, श्रौर एक मित्र भी श्रपने मित्र को सलाम करता है। हैं तो दोनों ही सलाम, पर उन दोनों में इतना फर्क है कि एक तटस्थ प्रेचक फौरन एक को गुलाम और दूसरे को भित्र समम जाता है।

'श्रिलटमेटम्' मेजते समय हम लोगों में यह चर्चा भी हुई थी कि समय देकर उत्तर माँगना कहीं श्रिविनय में तो नहीं शुमार होगा ? कही ऐसा न हो कि स्थानीय सरकार हमारी माँग को स्वीकार करने जा रही हो, और इस कागज को पढ़कर चिढ़ जाय श्रीर उसकी श्रस्वीकार करदे। क्या, केवल श्रश्रत्यच्च रूप से कौम का निश्चय जाहिर कर देना ही काफी न होगा ? इस तरह सोच विचार के बाद हम सब एक मत से इसी निर्णय पर पहुँचे कि जो सत्य और योग्य हो, वही किया जाय। इसके लिए यांद अविनयी होने का दोष हमारे सिर मढ़ा जाय, तो उसे भी हमें सह लेना चाहिए। सरकार यदि हमारे साथ न्याय करना चाहती हो, और इस कागज को पढ़ कर वह झूठ-मूठ ही नाराज होने का बहाना कर के न्याय करने से इन्कार भी करदे, तो परवा नहा। इस जोखिम को भी हमें फेल लेना चाहिए। अगर हम यह कवूल करने के लिए तैयार नहीं कि मनुष्य की है सियत से हम किसी भी तरह हीन हैं, और साथ ही अनियमित समय तक तमाम दुखों को सहने के लिए तैयार हैं, तब तो हमे वही रास्ता प्रहण करना होगा जो सरज और योग्य हो।

श्रव शायद पाठक देख सकेंगे कि इस बार के निश्चय में कुछ श्रीर ही नवीनता, इछ श्रीर ही विशेषता थी। उसकी प्रतिध्वान धारा सभा श्रीर गोरों के मण्डलों में भी सुनाई दी। कितनों हो ने भारतीयों की हिम्मत की तारीफ की। पर कितने ही गोरे श्राग वश्रुला भी हो गये। उनके मुँह से तो यह उद्गार भी निकलने लगे कि हिंदु-स्तानियों को इस उद्गडता के लिए जरूर ही सजा देनी चाहिए। दोनों पत्तों ने श्रपनी चाज-डाल से भारतीयों के इस कार्य की नवीनता को स्वीकार किया। यद्यपि उस समय सत्याप्रह एक दम नवीन वस्तु थी। पर फिर भी पिछले सत्याप्रह की श्रपेत्ता इस पत्र द्वारा कहीं ज्यादा हलचल मच गई। इसका एक प्रत्यत्त कारण भी है। जिस समय सत्याप्रह शुरू हुआ था, उस समय कौम की शक्ति का ठीक-ठीक पता भी किसी को न था। उस समय न तो ऐसा कागज श्रीर न उसकी भाषा ही शोभा दे सकती थी। पर श्रव तो कौम थोड़ी वहुत कसौटी पर चढ़ चुकी थी श्रीर इस बात को सभी जान गये थे कि सामाजिक मुसीवतों का सामना करते हुए श्राने

वाले कष्टों को सहने की शक्ति कौम में है। इसलिए निश्चय-पत्र की भाषा स्वभावत: अशोभनीय नहीं, बल्कि प्रभाव शाली ही माळ्म हुई।

#### ऐच्छिक परवाने की होली

'ऋिल्टमेटम्' श्रथवा निश्चय-पत्र की श्राखिरी मियाद का दिन वही रक्खा गया था, जिस दिन कि वह दूसरा एशियाटिक कानून मंजूर होने को था। मियाद बीतने के दो घंटे बाद परवाने जलाने का सार्वजनिक समारोह करने के हेतु एक सभा निमन्त्रित की गई थी। सत्याग्रह-कमिटि ने सोचा था कि यदि कहीं सरकार श्रमुकूल उत्तर भेज दे, यद्यपि एक श्रकल्पित बात ही होती तो भी वह सभा निरर्थक न सिद्ध होगी। क्योंकि यदि ऐसा ही हुश्रा तो उस सभा द्वारा सरकार का श्रमुकूल निश्चय भी जाहिर किया जा सकता था।

कि सरकार निश्चय-पत्र का कोई उत्तर ही न देगी। हम सब पहले ही से सभा-स्थान पर पहुँच गये थे। यह व्यवस्था भी कर दी गई थी कि यदि कहीं सरकार का उत्तर तार से आया तो वह भी फौरन मिल जाय। नियमा- नुसार सभा मिलद की सड़क पर भरी थी. और समय चार बजे का था। मिलद वाला मैदान भारतीयों से खचाखच भर गया। दिच्छा अफिका के हदशी लोग अपना खाना पकाने के लिए चार

पैर वाली कढ़ाइयाँ रखते हैं जो श्रावश्यकतानुसार छोटी या बड़ी भी होती हैं। इसी तरह की बड़ी से बड़ी एक कढ़ाई, जो वहाँ मिल सकी, परवाने जलाने के लिए एक भारतीय व्यापारी की दूकान से भाँग लाये थे, श्रीर उसे एक कोने में ऊँचे मंच पर रखवा दिया गया था।

सभा शुरू करने का समय हुआ, कि इतने ही में एक स्त्रयं-सेवक बाई-सिकल पर चढ़ कर आ पहुँचा। उसके हाथ में तार था। वह सरकार का उत्तर था। उसमें कौम के निश्चय पर दु:ख प्रकट करते हुए यह जाहिर किया था कि सरकार अपने निश्चय को नहीं बढ़ल सकती। तार सभा को पढ़ कर सुना दिया गया। सभा ने उसका बड़ा स्त्रागत किया, मानों यदि सरकार निश्चय-पत्र की माँग को मंजूर कर लेती, तो परवानों की होली जलाने का शुभ अवसर हाथ से जाता रहता। यह कहना महा कठिन है कि इस हर्ष को योग्य कहा जाय या अयोग्य। इसके उचित अनुचित का निर्णय तो तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि हम सरकार के इस उत्तर का करतल-ध्विन से स्वागत करने वालों के हेतु को नहीं जान लेते। हाँ, इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि यह प्रसन्नता सभा के उत्साह की सुन्दर निशानी थी। सभा अपनी शक्ति को कुळ-कुळ पहचानने लग गई थी। अस्तु।

सभा का कार्य शुरू हुआ। अध्यक्त ने सभा को सावधान किया।
परिश्वित को समकाया। प्रसंगोचित प्रस्ताव स्वीवृत किये गये।
जो भिन्न-भिन्न परिश्वितियाँ पैदा हो गई थीं उन सबको मैने समभाया और कहा 'जिन भाइयों ने अपने परवाने जलाने के
लिए दिये हैं, यदि वे चाहें तो उन्हें वापिस ले सकते हैं। परवानों
को जला देना मात्र कोई अपराध नहीं है और न केवल यह कर
लेने भर से उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, जो जेल जाना चाहते
है। परवाने जला कर तो हम केवल अपना यह निश्चय जाहिए

करते हैं, कि हम खूनी कानून के सामने अपना सर नहीं मुकावेंगे, और न हम इतनी शक्ति भी अपने पास रखना चाहते हैं कि मौका पड़ने पर, भारी मुसीबत के समय, भट परवाना दिखा कर छूट जायं। यदि कोई इस सभा में सबके साथ श्रपना परवाना भी जला दे श्रौर कल ही जाकर नया परवाना ले आवे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। पर जो यह कुकर्म करना चाहता हो, श्रौर जिसे यह सन्देह हो कि परीचा के समय शायद मै मजबूत न रह सकूँगा, उसके लिए भी अभी समय है। वह श्रपना परवाना वापिस ले सकता है। जिसे श्रपना परवाना वापिस लेने की इच्छा हो, उसे इस समय जरा भी लड़जा या संकोच न करना चाहिए। लजा और संकोच का कोई कारण ही नहीं। मै तो इसे एक प्रकार की बहादुरी कहूँ गा। हाँ, बाद में परवाने की नकल लेना जरूर लजा श्रौर बदनामी की बात कही जा सकती है। उससे कौम की हानि भी होगी। एक बात चौर है। कौम को यह भी याद रखना चाहिए कि, सम्भव है, युद्ध बहुत दिन चले। हम यह भी जानते हैं कि हम में से कितने ही अपने निश्चय से गिर गये हैं, अत: यह तो जाहिरा बात है कि अब जो बचे रह गये हैं उनको कौम की गाड़ी और भी अधिक ताकत के साथ खीचनी होगी। इस्लिए आप सबसे मेरी यह सलाह है कि आज का यह साहस-कार्य करने से पहले हम इन सब बातों का पूरा-पूरा विचार कर ले।

मेरे भाषण के बीच में सभा से यह आवाज तो उठती ही रहती थी कि 'हमें परवानों की जरूरत नहीं है। उनको जला दी-जिए।' अन्त में मैने उन लोगों को जो इस कार्य का विरोध जाहिर करने की इच्छा रखते हों, अपना पच सभा के सामने रखने के लिए कहा। पर कोई खड़ा न हुआ। वह पुराना मित्र मीर श्राल्म भी इस सभा में हाजिर था। खड़े होकर उसने कहा कि 'मैंने बड़ी भूल की जो श्रापको मारा था' श्रीर उसने श्रपना श्रसल परवाना जलाने के लिए मुक्ते सौप दिया। ऐच्छिक परवाना तो उसने लिया ही नहीं था। मैंने भीर श्रालम का हाथ पकड़ कर प्रेम-पूर्वक दबाया श्रीर उसे फिर से कह सुनाया कि मेरे दिल में तो कभी किसी प्रकार का रोष था ही नहीं। भीर श्रालम के इस कार्य से सभा को श्रसीम हुई हुआ।

इस समय कमिटि के पास २००० से भी अधिक परवाने जलाने के लिए आ पहुँचे थे। उनके बंडल को मैंने उस कढ़ाई में पैलाया, ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़का और लगाई दियासलाई! एकाएक सारी सभा खड़ी हो गई, और जब तक वे परवाने जलते रहे तालियों से उसने सारे मैदान को गुंजा दिया! कितने ही लोगों ने अब तक भी अपने परवानों को अपने पास ही रख छोड़ा था। श्रब उनकी वर्षा मंच पर होने लगी। उन्हें भी उस कढ़ाई मे डाल दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि होली जलाने से पहले ही परवाने क्यों नही दिये, तब कई लोगों ने उत्तर दिया कि हमारा खयाल था कि होली जलने के बाद देने मे अधिक शोभा है, श्रीर उसका श्रसर भी श्रधिक पड़ता है। दूसरे कितनों ही ने साफ तौर से कबूल कर लिया कि 'हमें हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। श्राखिरी घड़ी तक हमें यही सन्देह था कि शायद परवाने न भी जलाये जावें। पर अब यह होली देख कर तो हमसे जरा भी न रहा गया। जो सब की गति होगी, वही हमारी भी होगी,। इस तरह की अव्याज सरलता के कई नमूने हमें उस युद्ध में मिले। अंग्रेजी अखबारों के सम्वाद्दाता भी इस सभा में आये थे। उन पर भी उस तमाम दृश्य का बड़ा सुन्दर असर पड़ा। उन्होंने श्रपने समाचार-पत्रों को सभा का पूरा वर्णन भेजा था। इंग्लैंग्ड

के 'डेली मेल' के जोहान्सबर्ग वाले सम्वाददाता ने भी अपने 'पत्र' को सभा का वर्णन भेजा था। उसने परवानों की इस होली की तुलना उस घटना के साथ की थी, जब श्रमेरिका के श्रप्रेजों ने इंग्लैंग्ड से भेजी हुई चाय की पेटियों को बोस्टन के बन्दरगाह में डुबोकर ऋपना यह निश्चय जाहिर किया था कि वे कभी इंग्लैं। एड की श्रधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। द्विण श्रक्रिका में एक तरफ तो था १३००० भारतीयों का निराधार समुदाय श्रौर दूसरी श्रोर था ट्रान्सवाल का बलशाली राज्य ! उधर श्रमेरिका में एक तरफ हर बात मे कुशल गोरे लोग थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी सल्तनत । मेरा तो खयाल है कि इन दोनों की तुलना कर 'डेली-मेल' के सम्वाद्दाता ने भारतीयों के विषय में जरा भी श्रत्युक्ति नहीं की। भारतीयों के पास तो सिना अपने सत्य और परमात्मा के ऊपर श्रद्धा के श्रीर कोई हथियार हो नहीं था। इसमे शक नहीं कि एक श्रद्धालु मनुष्य के लिए यही हथियार सर्वोपरि है। परन्तु जन-समाज में अभी यह दृष्टि नहीं आई। इसलिए नि:शाझ १३००० भारतीय सशस्त्र गोरों के मुकाबले में निर्वल ही समझे जावेगे। पर वह द्याघन तो "निवंत के बत राम" है न ? इसलिए यही ठीक है कि संसार इन्हें निवल समझे।

#### कौम पर एक नया आरोप

धारा-सभा की जिस बैठक में (दूसरा) एशिय। टिक कानून मंजूर किया गया, उसीमें जनरत समद्स ने एक श्रीर भी मसविदा पश किया। उसका नाम था, 'इमिप्रएट्स् रिस्ट्रिक्शन एक्ट' अथीत् नवीन बस्ती का नियमन करने वाला कानून। यह कानून यों तो सबको एकसा ही लागू होता था, पर उसका मुख्य उद्देश तो यही था कि नवीन भारतीयों को वहाँ त्राने से रोका जाय। नेटाल मे भी इसी त्राशय का एक कानून था। यह उसका त्रानुकरण मात्र था। पर उसमे एक धारा यह भी थी कि प्रतिबद्ध बस्ती की व्याख्या मे उनका भी समावेश हो जाय, जिन पर एशियाटिक कानून अमल करता हो। अर्थात् यह कानून इस युक्ति से बनाया गया था कि श्रप्रत्यत्त रूप से उसके श्रनुसार एक भी नवीन भारतीय वहाँ प्रवेश न पा सके । इसका विरोध करना तो कौम के लिए बड़ा ही आवश्यक था। पर कौम के सामने अब यह महत्व पूर्ण सवाल खड़ा हो गया कि इस नवीन बात को भी सत्याप्रह के उद्देशों में शामिल किया जाय या नहीं। नि:सन्देह कौम किसीके साथ इस विषय मे वॅघी हुई नही थी कि वह कब किस विषय में सत्याप्रह करे। उसकी 'मर्यादा तो उसकी

श्रपनी शक्ति श्रौर विवेक ही था। बात-वात पर कोई सत्याग्रह करने चले तब तो वह निरा दुराग्रह ही हो जाय। दूसरे. श्रपनी शक्ति का पूरा खयाल करने से पहले ही यदि श्रादमी सत्याग्रह ठान बैठे श्रोर यदि पीछेसे उसे हारना पड़े. तो वह खुद तो बदनाम होगा ही, पर साथ ही उस महान शस्त्र को भी बदनाम कर देगा।

किमटी ने देखा कि कौम ने तो केवल ख़नी कानून के विरोध में ही सत्याप्रह शुरू किया है। यदि वह रद हो जावे तब तो नवीन बस्ती से सम्बन्ध रखने वाले कानून मे जो बुराई ऊपर बताई जा चुकी है, वह भी अपने आप ही नंदर हो सकती है। पर साथ ही एक बात और भी थी। यदि यह सममकर हम चुप चाप रहें कि खूनी कानून ही रद हो जाय, तो बस्ती से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे कानून के विषय में पृथक चर्चा अथवा आन्दोलन करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है. तो उसका यही श्रर्थ होगा कि भारतीयों की नवीन वस्ती से सम्बन्ध रखने बाले तमाम प्रतिवन्धों को हमने स्वीकार कर लिया। इसलिए उस कानून का विरोध करना तो जरूरी था, पर उसे सत्यायह के उद्देश मे शामिल किया जाय या नहीं ? कौम ने सोचा कि सत्याग्रह के शुह्र हो जाने पर उस पर होने वाले सभी आक्रमणो को सत्याप्रह में शामिल कर लेना ष्सका धर्म है। हॉ, अपनो ही कमजोरी के कारण हम यदि ऐसा न कर सकें तो वात जुदी है। आखिर नेताओं ने भी यही निर्ण्य किया कि शक्ति के अभाव. अथवा न्यूनता के बहाने इस जहरीली धारा को हम कभी वरदाश्त नहीं कर सकते। अतः उसे भी हमें सत्याप्रह के डहेश में शामिल कर लेना चाहिए।

श्रव स्थानीय सरकार से इस विषय में पत्र व्यवहार शुरू हुआ। किन्तु इसका फल कुछ न हुआ। कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हॉ, उलटे कीम को, ओर सच पूछिए तो मुझे, वदनाम

करने के लिए एक नवीन साधन मात्र जनरल स्मट्स के हाथ लग गया। वह जानते थे कि जाहिरा तौर पर जितने गोरे कौम की महायता कर रहे थे, उनसे कहीं अधिक खानगी तौर से कौम के साथ सहानुभूति रखते थे। श्रतः उन्होंने स्वभावतः सोचा कि यदि गोरों की इस सहानुभूति को वे नष्ट कर सकें तो कैसा श्रच्छा हो ! यह सोच विचार कर उन्होंने मुक्त पर यह श्रारोप लगाया कि इसने एक श्रीर भी नई बात खड़ी कर दी। बल्कि वह तो इससे भी त्रागे बढ़ गये। उन्होंने तो त्रपनी बात-चीत तथा लेखों द्वारा हमारे अप्रेज सहायकों से यहाँ तक कहा कि 'गांधी को जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोग नही जानते। आप यदि इसे उंगली बतावेंगे तो यह फौरन हाथ ही पकड़ने की कोशिश करेगा। यह सब मैं जानता हूँ। इसीलिए एशिय। टिक एक्ट रद नहीं करता हूँ। जब उसने सत्याग्रह छेड़ा था, तच नवीन बस्ती-वाले कानून का तो कहीं नामोनिशान भी नहीं था। अब ट्रान्स-वाल की रचा के लिए नवीन भारतीयों को यहाँ आने से रीकते हैं तो वहाँ भी यह श्रपना सत्यात्रह घुसेड़ना चाहता है। इस चालाकी (Cunningness) को हम कहाँ तक बरदाश्त करें ? यह जो चाहे सो करे। भले ही सब भारतीय बरबाद हो जायं। मै इस कानून को अब रद नहीं करूँगा और न उस नीति को ही छोडूँगा, जो स्थानीय सरकार ने भारतीयों के विषय में कायम कर रक्खी है। प्रत्येक गोरे का भी यही कर्तव्य है कि वह इस न्याय्य-विधान का समर्थन करने के लिए तैयार हो जावे।' किंचित् विचार करने से माछ्म होगा कि उपयुक्त दलील बिल कुल अनुचित श्रौर नीति-विरुद्ध थी। जिस समय नवीन बस्ती का प्रतिबन्ध करने वाले कानून का जन्म ही नहीं हुआ था, तब भला में या कौम उसके विरोध में आन्दोलन ही कैसे

कर सकते थे ? उन्होंने मेरी चालाकी अथवा (Cunningness) के अनुभव की वात कह तो डाली, पर ने इसके प्रमाण में एक भी उदाहरण पेश नहीं कर सके थे। मै खुद भी तो जानता हूँ कि मै इतन साल दिल्ए अफ्रिका में रहा. पर मुझे स्मरण नहीं होता कि मैने वहाँ कभी चालाकी से काम लिया हो। बल्कि इस प्रसंग पर तो मुझे और भी आगे बढ़ कर यहाँ तक कहने में भी कोई हिच-किचाहर नहीं मालूम होती कि अपने सारे जीवन मे मैने कभी चालाकी से काम नहीं लिया। मैं इसे नी ति-विमद्ध ही नहीं विलक युक्ति-विरुद्ध भी मानता हूँ। इसलिए व्यवहार-बुद्धि से भी मैंने उसका उपयोग करना कभी पसन्द नहीं किया। अपने बचाव के लिए मैं इतना लिखना भी आवश्यक नहीं मानता। जिन पाठ हों के लिए मै यह लिख रहा हूँ, उनके सामने मुझे यह बच व श्रपने ही मुँह से करते हुए लज्जा मालूम होती है। यदि उन्हें श्रव तक मेरे निश्छन और निष्कपट स्वभाव का अनुभव न हुआ हो, तो मै यह वात अपना वचाव दे कर कभी सिद्ध नहीं कर सकता। उपयुक्त वाक्य तो मैने केवल इस हेतु से लिखे कि पाठकों को इस वात की थोड़ी वहुत कल्पना हो जाय कि सत्याग्रह के युद्ध में लड़ने समय कैसे-कैस संकटों का सामना करना पड़ता था। साथ ही पाठक इस बात को भी सममले कि सुनीति के निर्दिष्ट मार्ग से यदि कौम जरा भी विचलित हो जाती तो किस खतरे में वह जा गिरती। वीस फीट ऊँची लकड़ी पर लटकाई हुई रस्सी पर चलने वाले नटों को कितनी एकायता करनी पड़ती है ! उनकी नजर जरा भी चूकी कि दोनों तरफ, जिस तरफ वे गिरें उसी तरफ मौत उनका स्वागत करने लिए तैयार रहती है। मैने भी श्राठ साल के विशाल श्रनुभव से यही सीखा कि ठीक नट की तरह, विलक उससे भी श्रिधिक एकाप नजर करके सत्याप्रही को भी संसार में बरतना

पड़ता है। जिन मित्रों के समन्न जनरल समट्स ने अपने अनुभव की बात कही थी, वे मुझे भली भाँति जानते थे। इसलिए उन पर जनरल स्मट्स की धारणा के ठीक विपरीत ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने न तो मेरा त्याग किया और न युद्ध का ही। इतना ही नही, बल्कि अब तो वे और भी अधिक दिलचस्पी के साथ सहायता करने लग गये। कौम को भी आगे चलकर यही अनुभव हुआ कि यदि बस्ती के कानून का हम लोग सत्याग्रह में समावेश न करते तो हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता।

अनुभव मुझे यह शिचा देता है कि जिसे मैं 'वृद्धि का नियम' कहता हूं वह प्रत्येक शुद्ध लड़ाई मे लाग होता है परन्तु सत्याग्रह के विषय मे तो मैं उसे सिद्धान्त रूप से मानता हूँ। गंगाजी डयों-ज्यों त्रागे बढ़नी जाती है, त्यों-त्यो उनमें श्चनक निद्या मिलती जाती हैं और अन्त में उनके मुख पास उनका पात्र इतना विशाल हो जाता है कि न तो दाहिनी स्रोर स्रोर न बॉई स्रोर किनारा दीख पड्ता है। नाव में बैठे हुए मुसाफिर को तो उनके और समुद्र के विस्तार में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। यही बात सत्याप्रह के युद्ध के विषय में भी चिरतार्थं होती है वह ज्यों-ज्यों श्रागे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसमे अनेक वम्तुऍ मिलती चली जाती हैं, श्रीर इसलिए उसके परिणाम में भी वृद्धि होती जाती है। सत्याग्रह के इस परिणाम को, उसकी इस विशेषता को, मै अनिवार्य मानता हूँ। उसका कारण उसका मूल-भूत तत्व ही है। क्योंकि सत्यायह में तो कम से कम ही ज्यादा से ज्यादा है। अर्थात् जो कम से कम है, उसमें से श्रीर छोड़ा भी क्या जा सकता है ? शुद्ध सत्य से कम क्या होगा ? इसलिए उसमें मनुष्य पीछे तो हट ही नहीं सकता। स्वाभाविक किया वृद्धि ही है। अन्ये लड़ाइयाँ शुद्ध हो सकती हैं, किन्तु उनमें

श्रागे चल कर श्रपनी मॉर्गे घटाने के लिए श्रवकाश पहले ही से रक्खा जाता है। इसिलए मैने इस विषय में यह शंका जाहिर की कि वृद्धि का नियम उनमें निरपवाद रूप से नहीं लग सकता। श्रब यह सममाना बाकी रहा कि वृद्धि का नियम निरपवाद रूप से ही कैसे लगता है, जहाँ मॉग कम से कम है। जिस तरह गंगा नदी वृद्धि को ढूँढने के लिए श्रपना मार्ग नहीं छोड़ती, ठीक उसी तरह सत्याप्रही भी अपने मार्ग को, जो तलवार की धार के समान है, नहीं छोड़ता। गंगा का प्रवाह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों अन्य सरितायें उसे अपने आप मिलती जाती हैं; ठीक वही बात सत्याप्रह की गंगा के विषय में भी चरितार्थ होती है। बस्ती का कानून सत्यायह में शामिल कर लेने पर, और उसे देख कर सत्याप्रह के सिद्धान्तों को न जानने वाले कितने ही भारतीयों ने यह आग्रह किया कि टान्सवाल के भारतीयों के खिलाफ जितने भी कानून हैं, उन सबको सत्याप्रह में शामिल कर लिया जाय। दूसरे कितने ही लोगों ने यह भी कहा कि जब तक सत्याप्रह शुरू है, तब तक नेटाल, केप कॉलोनो, ऑरेंब्ज की स्टेट श्रादि सब को निमन्त्रित कर, समस्त दिल्ला श्रिकता के भारतीयों के खिलाफ जितने भी कानून है, उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सत्यायह छेड़ दिया जाय। परन्तु इन दोनों बातों से सिद्धांत का भंग होता। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि जिस बात को हमने सत्याप्रह शुरू करने से पहले पेश नहीं किया था, उसे अब मौका देख कर खड़ी करना अप्रामाणिकता है। हमारी शक्ति चाहे जितनी क्यों न बढ़ जाय, तथापि जिस बात के लिए हमने सत्या-मह छेड़ा था, वह सिद्ध होते ही हमें अपने सत्यामह को भो समाप्त कर देना चाहिए। अगर हम इस सिद्धान्त पर हद न रहते तो मेरा पूरा विश्वास है कि जीतने के वदले हमें हारना ही पड़ता।

इतना ही नहीं, बल्कि हमने जो विश्वास सम्पादन कर लिया था, उससे भी हमें हाथ घोना पड़ता। इसके विपरीत प्रतिपत्ती सत्याप्रह के बीच ही में यदि नई आपत्तियाँ खड़ी कर दे, तो श्रवश्य ही उनका समावेश सत्याप्रह में हो जाता है। श्रपने निश्चित मार्ग पर चलते हुए सत्याप्रही यदि राह में श्रनायास श्राने वाली वस्तुओं की श्रवगण्ना करे तो उसे सत्याप्रह को ही छोड़ना पड़े । श्रीर प्रतिपत्ती तो सत्याप्रही होता ही नहीं। (क्योंकि सत्याप्रह के विपत्त में सत्याप्रह एक असम्भवनीय वस्तु है।) इसलिए उसे न्यूनाधिकता का बन्धन ही नहीं होता। यदि वह सत्याप्रही को डराना चाहे तो कोई नवीन वस्तु खड़ी करके ऐसा कर सकता है। पर सत्याग्रही भय को तो पहले ही से त्याग देता है। इसलिए प्रतिपत्ती के नवीन आपत्तियाँ खड़ी करने पर भी सत्याप्रही अपना मंत्री बार उसी तरह शुरू रखता है। श्रीर यह श्रद्धा रखता है कि इन तमाम श्रापत्तियों के सामने यह मंत्रोच्चार श्रवश्य ही फलदायी होगा। इसीलिए सत्याप्रह की लड़ाई ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, अर्थात् प्रतिपत्ती ज्यों-ज्यो उसे लम्बाता है, त्यों-त्यों सत्याप्रही की दृष्टि से तो प्रतिपत्ती अपनी हानि श्रोर सत्यामही का फायदा ही करता है। इस लड़ाई के इतिहास में हम इस नियम के कई उदाहरण आगे चलकर देखेंगे।

### सोराबजी शापुरजी ऋडाजनिया

नवीन बस्तो वाला कानून भी सत्याप्रह में शामिल कर लिया गया। पर नवीन भारतीयों को दाखिल करना आसान नहीं था। यह करना भी सत्याप्रहियों का ही काम था। कमिटी ने यह तो निश्चय कर लिया था कि ऐसे वैसे भारतीय से यह काम नहीं लेना चाहिए। नवीन बस्ती के कानून में दो प्रतिबंधक शर्तें थी, जिनके विपय में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अतः हमने किमी ऐसे ही मनुष्य को ट्रान्सवाल में दाखिल करके जेल रूपी महल में भेज देना चाहा, जो उन दोनों शर्तों का पालन कर सकता हो । इसके द्वारा हमें यह साबित करना था कि सत्यायह तो मर्यादा-धर्म है। इस कानून में एक यह भी धारा थी कि ट्रान्सवाल में आनेवाले नवीन आदमी को यूरोप की किसी भी एक भापा का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए कमिटी ने किसी ऐसे ही आदमी को ट्रान्स-वाल में लाने का सोचा, जो अंग्रेजी जानता हो पर पहले कभी ट्रान्सवाल मे न रहा हो। कितने ही भारतीय उमीदवार खड़े हुए। पर किमटी ने उनमें से सोरावजी शापुरजी अडाजनिया की प्रार्थना को ही वतौर कसौटी (टेस्ट केस) के मान्य किया।

सोरावजी पारसी थे। नाम से ही स्पष्ट है। सारे दिल्ला श्रिफ़का में पारिसयों की जन-संख्या सी से ज्यादह नहीं होगी।

पारसियों के विषय में द्विए। अफ्रिका में भी मेरा वही मत था जो मैने भारतवर्ष में प्रकट किया है। संसार भर में एक लाख से ज्यादा पारसी नहीं होंगे। परन्तु इतनी छोटी सी जाति अपनी प्रतिष्ठा की रत्ता कर रही है, अपने धर्म पर दृढ़ है, और उदारता मे संसार की एक भी जाति उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस जाति की उच्चता के लिए इतना ही प्रमाण काफी होगा। श्रनुभव से ज्ञात हुत्रा कि सोरावजी उसमें भी रत्न थे। जब वह लड़ाई में शामिल हुए, नब मैं उनको वैसे ही मामूली तौर पर जानता था। लड़ाई मे शामिल होने के लिए उन्होंने पत्र-व्यवहार किया था, श्रीर उससे मेरा खयाल भी श्रच्छा हो गया था। मैं पारसी लोगों के गुणों का तो पुजारी हूं, परन्तु एक कौम की हैसियत से उनमें जो खामियाँ हैं उनसे में न तो अपरिचित था और न अब ही हूँ। इसलिए मेरे दिल में यह सन्देह जरूर मौजूर था कि शायद सोराबजी परीचा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे। पर मेरा यह नियम था कि सामनेवाला मनुष्य जब इसके विपरीत बात कर रहा हो. तब ऐसे शक पर ऋधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए मैने कमिटी से यह सिफारिश की कि सोराबजी अपने पत्र में जो हढ़ता जाहिर कर रहे हैं उसपर हमें विश्वास कर लेना चाहिए। फल यह हुआ कि सोराबजी प्रथम श्रेणी के सत्यायही साबित हुए। लम्बी से लम्बी क़ैद भोगने वाले सत्याप्रहियों में वह भी एक थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो सत्याप्रह का इतना गहरा श्रध्ययन कर लिया था कि उसके विषय में वह जो कुछ भी कहते सबको सुनना पड़ता। उनकी सलाइ में हमेशा दढ़ता, विवेक, उदारता, शान्ति आदि गुण प्रकट होते । विचार कायम करने में वह जल्दी तो कदापि नही करते थे। श्रौर एक बार विचार श्रायम कर लेने पर वह कभी उसे बदलते भी नहीं थे। जितने ऋंशों में उनमें पारसीपन था, ऋौर वह

उसमें दूँ स-दूँ स कर भरा हुआ था, उतना ही भारतीयपन भी था। संकीण जाति-अभिमान जैसी वस्तु तो उनमें किसी दिन भी नही पाई गई। लड़ाई खतम होने पर डा॰ मेहता ने अच्छे सत्यायहियों में से किसीको इंग्लैएड भेजकर वैरिस्टर बनाने के लिए एक छात्र-वृत्ति दी थी। उसके लिए योग्य छात्र चुनने का काम मुक्त पर ही रक्खा गया था। दो नीन सुयोग्य भारतीय थे। पर समस्त मित्र मंडल को दृढ्ता तथा स्थिरता में सोरावजी के मुकाबले में खड़ा होने योग्य कोई नहीं मिला, इसलिए एन्हीको चुना गया। ऐसे एक भारतीय को इंग्लैंग्ड भेजने में मुख्य रहेश यही था कि वह लौट कर दिच्चिए अफिका में मेरे बाद मेरा स्थान प्रहरा कर जाति की सेवा कर सके। कौम का आशीर्वाद और सन्मान लेकर सोराबजी इंग्लैंग्ड पहुंचे। बैरिस्टर हुए। गोखले से तो उनका परि-चय दित्तिण अफ्रिका में ही हो चुका था। पर इंग्लैंग्ड जाने पर उनका सम्बन्ध और भी दृढ़ हो गया। सोराजवी ने उनके मनको हर लिया। गोखले ने उनसे यह आग्रह भी किया कि जब कभी वह भारत में आवें तब 'भारत सेवक-समिति' के सभ्य जहर होवें। विद्यार्थीवर्ग में वह बड़े प्रिय हो गये थे। प्रत्येक मनुष्य के दुख में वह भाग लेते। इंग्लैंग्ड के न तो आडम्बर की उनपर किंचिन्मात्र छाप पड़ी और न वहाँ के ऐशो-आराम की । वह जब इंग्लएड गये तब उनकी उम्र ३० साल से ऊपर थी। उनका श्रंप्रेजी का श्रध्ययन ऊँचे दुर्जे का न था। व्याकरण वगैरा सब भूल भाल गये थे। पर मनुष्य के दीर्घोद्योग के सामने ये कठिनाइयाँ कब खड़ी रह सकी हैं ? शुद्ध विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर, सोरावजो परीचात्रों में उत्तीर्ण होते गये। मेरे जमाने की वैरिस्टरी की परीचा आजकल की परीचा की तुलना में कुछ श्रासान थी। इसिलए श्राजकल के वैरिस्टरों को श्रधिक श्रभ्यास करना पड़ता है। पर सोरावजी पीछे नही हटे।

इंग्लैंग्ड में जब एम्ब्युलन्स कोर की स्थापना हुई, तब उसका धारंभ करने वालों में वह भीथे, और आख़िर तक उसमें रहे। इस दल को भी सत्याप्रह करना पड़ा था। उसमें से कई फिसल गये थे पर फिर भी जो अटल रहे, उनमें सोरावजी अप्रगण्य थे। यहाँ पर मुझे यह भी कह देना चाहिए कि इस दल को सत्याप्रह में भी विजय ही मिली थी।

इंग्लैण्ड में बैरिस्टर होकर सोराबजी जोहान्सवर्ग गये। वहाँ पर उन्होंने सेवा और वकालत दोनों साथ ही साथ शुरू कर दीं। दित्तिण अफ्रिका से मुझे जो पत्र मिले उनमें सोराबजी की तारीफ सभी करते थे। वह अब भी वैसे ही सादा मिजाज हैं, जैसे पहले थे, आडम्बर जरा भी नहीं है। छोटे से बड़े तक सब से हिल-मिल कर रहते हैं। माळ्म होता है, परमात्मा जितना दयालु है उतना ही शायद निठुर भी है। सोराबजी को तीव्र चय ने प्रसा, और कौम का नवीन प्रम सम्पादन कर उसे दुख मे रोती हुई छोड़ कर वह चल बसे। इस तरह परमात्मा ने कौम के दो पुरुष-रत्न छीन लिये—काछलिया और सोराबजी!

पसन्दगी ही करनी हो तो मै इन दो में से किसे प्रथम-पद दूं? पर मै तो इस तरह की पसन्दगी ही नहीं कर सकता। दोनों अपने-अपने चेत्र में अप्रतिम थे। काछ्किया शुद्ध सुम्ल-मान और उतने ही शुद्ध भारतीय भी थे; उसी प्रकार सोरावजी भी शुद्ध पारसी और साथ ही उतने ही शुद्ध भारतीय थे।

यही सोरावजी पहले पहल सरकार को नोटिस देकर केवल 'टेस्ट' अर्थात कसौटी के लिए ट्रान्सवाल आये। सरकार इसके लिए जरा भी तैयार नहीं थी। इसलिए वह एकाएक यही निश्चय नहीं कर सकी कि सोरावजी के साथ क्या करना चाहिए। सोरावजी तो जाहिरा तौर पर सरहद लाँच कर ट्रान्सवाल में आ धमके।

परवाने जॉचनेवाले सरकारी अधिकारी उनको जानते थे। सोराव नी ने कहा—"मैं केवल इसी हेतु से ट्रान्सवाल में प्रवेश कर रहा हूँ कि देख़ सरकार मेरा क्या करती हैं। यदि आप मेरी अंग्रेजी की परीचा लेना चाहें तो सवाल कीजिए। और अगर गिरफ्तार करना हो, तो यह खड़ा हूँ, गिरफ्तार कर लीजिए।" अधिकारी ने कहा "मुझे यह माल्सम है कि आप अंग्रेजी जानते हैं। इसलिए परीचा तो कुछ लेना-लिवाना है नहीं। और न आपको गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास कोई हुक्म ही है। इसलिए जहाँ जाना हो, आप सुखपूर्वक जाइएगा। यदि आपको गिरफ्तार करना आवश्यक माल्सम हुआ, तो आप जहाँ कहीं जावेगे, सरकार स्त्रय आपको गिरफ्तार कर लेगी।

इस तरह सोरावजी तो अकल्पित रूप से और अचानक जोहान्स-वर्ग तक आ पहुँचे। हम सबने उनका बड़े हप के साथ स्वागत किया। किसीको यह आशा तक नहीं थी कि सरकार सोरावजी को ट्रान्सवाल के सरहदी स्टेशन वाक्सरेस्ट से जरा भी आगे बढ़ने देगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मार्ग पर विचार पूर्वक और निर्भयता के साथ कदम बढ़ाते चले जाते हैं, तब सरकार उसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं होती। प्रत्येक सरकार का प्राय. यही हाल होता है। मामूली आन्दोलनों के समय सरकार का काई भी अधिकारी अपने विभाग में इतना गहरा मितल्क डाले हुए नहीं रहता कि जिससे वह प्रत्येक विषय में अपने विचार पहले ही से कायम करके रक्खे, और उनपर अमल करने के लिए तयारियां भी कर रक्खे। दूसरे, अधिकारी को अनेक प्रकार के काम होते हैं, जिससे उसका ध्यान वॅट जाता है। इसके अलावा उसे अधिकार का कुछ मद भी होता है, जिसके कारण वह जरा लापरवाट सा रहता है। वह यह मान लेता है कि हर तरह

के आन्दोलन का सामना करके उसे दबा देना सत्ताधीश के बाँये हाथ का खेल हैं। इसके विपरीत आन्दोलन करने वाला यदि अपने ध्येय और उसके साधनों को मली मॉित जानता हो, और साथ ही यदि वह अपनी योजना पर दृढ़ हो, तब तो वह हमेशा पूरी तरह तैयार ही रहता है। क्योंकि उसे तो रात दिन केवल एक ही बात का विचार या चिन्ता रहती है। इसिलए यदि वह सचाई के साथ उचित मार्ग पर ही कदम रखता चला जाय, तो वह अवश्य ही सरकार से हमेशा आगे रहेगा। संसार की जो कितनी ही हलचलें निष्कल होती हैं, उनका प्रधान कारण सरकार की अपूर्व सत्ता नहीं, बल्कि आन्दोलनकारियों में उपर्युत्त गुणों का अभाव ही होता है।

गरज यह कि सरकार की गफलत के कारण किहए या जान चूम कर निश्चित की हुई उसकी पहली नीति के अनुसार किहए सोरावजी जोहान्सवर्ग तक आ पहुचे। इधर न तो स्थानीय अधिकारी को इस विषय में कुछ खयाल था कि सोरावजी के जैसे मामले में क्या करना चाहिए, और न ऊपरसे ही उसे कोई सूचना मिली थी। सोरावजी के इस तरह एकाएक जोहान्सवर्ग पहुंच जाने से कौम का उत्साह खूव बढ़ गया। कितने ही युवक तो यही समम गये कि सरकार हार गई। और शीध्र ही उसे सुलह भी करनी होगी। पर यह खप्न अधिक देर तक न टिका। शीध्र ही उन्हें इस बात को ठीक विपरीत सिद्ध होते हुए देखना पड़ा। बिल्क उन्होंने तो यह भी देख लिया कि सुलह होने से पहले शायद अनेकों युवकों को अपना बिलदान देना होगा।

सोरावजी ने अपने पहुँचते ही आने की खबर वहाँ के पुलिस सुपिरटेएडेन्ट को देकर लिखा कि नवीन वस्ती वाले कानून के अनुसार में अपने को ट्रान्सवाल में रहने का हकदार मानता हूं'। इसका कारण बताते हुए उन्होंने अपना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लिखाया। यह भी लिखा कि यदि अधिकारी उनकी अंग्रेजी की परीचा लेना चाहें, तो उसके लिए भी वह तैयार हैं। इस पत्र का कोई उत्तर न मिला। पर इसके कई दिन बाद उन्हें एक सम्मन मिला। मामला अदालत में पेश हुआ। न्यायालय भारतीय दर्शकों से खचाखच भर गया था। मामला शुरू होने से पहले, न्यायालय में आये हुए भारतीयों को वही आहाते में एकत्र कर उनकी एक सभा की गई, जिसमें सोरावजी ने एक जोशीला भाषण दिया। भाषण के अन्त में उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि-"प्री जीत होने तक जितनी बार जेल में जाना होगा, मै जाने को तैयार हूँ और जितने भी संकट आवेंगे उन सबको झेलने को तैयार हूँ"। अब तक इतना समय गुजर चुका था कि मैं सोरावजी को अच्छी तरह जानने लग गया था। मैंने श्रपने मन में यह भी समम लिया था कि अवश्य ही सोरावजी एक शुद्ध रत्न सिद्ध होंगे। मुक़दमा शुरू हुआ। मै वकील की हैसियत से खड़ा हुआ। सम्मन में कितने ही दोष थे। उन्हें दिखाकर मैंने सोरावजी पर से सम्मन डठा लेने के लिए कोर्ट से श्रर्ज किया। सरकारी वकील ने श्रयनी दुलीलें पेश कीं। पर श्रदालत ने मेरी दलीलों को स्वीकार कर सम्मन हटा लिया। कौम मारे हर्ष के पागल हो गई। सच पूछा जाय तो उसके इस तरह पागल होने के लिए कारण भी था। दूसरा सम्मन निकाल कर फौरन ही सोरावजी पर पुन: मुकदमा चलाने की हिम्मत तो सरकार को किस तरह हो सकती थी ? और हुआ भी यही। इसिंतए सोरावजी सार्वजनिक कामों में लग गये।

पर यह छुटकारा हमेशा के लिए नहीं था। स्थानीय भार-तीयों को तो सरकार पकड़ती ही नहीं थी। सरकार ने देखा कि वह ज्यों ज्यों गिरफ्तारियाँ करती जाती है त्यों-त्यों कौम का जोश बढ़ता हो जाता है फिर किसी न किसी मामले में कानून की बारीकी के कारण यदि कोई भारतीय छुट जाता है, तो इससे भी कौम का जोश बढ़ता है। सरकार को जो कुछ भी कानून बनाने थे वह मंजूर कर चुको थी। यह सत्य है कि बहुत से भारतीयों ने परधाने जला डाले थे, किन्तु परवाने लेकर वह वहाँ रहने का अपना हक भी तो सिद्ध कर चुके थे। इसलिए केवल उन्हें जेल भेजने ही के लिए डन पर मुकदमा चलाना सरकार को फायदेमन्द नहीं माळूम हुआ। उसने यह भी सोचा कि यदि हम खामोश रहेंगे तो आन्दोलन करने के लिए इन लोगों के पास कोई कारण नहीं रह जायगा, और आन्दोलन अपने आप शान्त हो जायगा। पर सरकार का यह खयाल गलत था। कौम ने सरकार की खामोशी का अन्त देखने के लिए एक ऐसा नवीन काम कर डाला जिससे उसे अपनी खामोशी अलग रख कर सोरावजी पर फिर मुक़दमा चलाना पड़ा।

# सेठ दाऊद महम्द श्रादि का युद्ध में शामिल होना

जब कौम ने देखा कि सरकार अपनी चुप्पी और खामोशी से कौम को थका देना चाहती हैं, तब खुद उसीको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ा। सत्याप्रही में जबतक दुःख सहने की शक्ति होगी तबतक तो वह कभी न थकेगा। सरकार की धारणा को झूठी साबित करने के लिए कौम समर्थ थी।

नेटाल में कई ऐसे भारतीय रहते थे, जिन्हें ट्रान्सवाल में रहने के पुराने हक हासिल थे। व्यापार के लिए उन्हें ट्रान्सवाल आने की आवश्यकता नही थी। कौम यह मानती थी कि उन्हें ट्रान्सवाल आने का जरूर हक है। फिर उन लोगों को तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी ज्ञान था। इसके अतिरिक्त सोराबजी के जैसे सुशिच्चिन भारतीयों को शामिल करने में सत्याग्रह के किसी नियम का भंग भी तो नहीं हो रहा था। इसलिए दो प्रकार के भारतीयों को शामिल करना तय किया गया। एक तो वे, जो कि पहले ट्रान्सवाल में रह चुके थे, और दूसरे वे, जिन्होंने अंग्रेजी शिचा प्राप्त की थी, अथवा जिन्हें 'शिच्चित' कहा जा सकता था।

इनमें सेठ दाऊद महमद, श्रीर पारसी रुस्तम जी दो बड़े व्यापारियों में से थे। श्रीर सुरेन्द्रनाथ मेढ, प्रागजी खंडुमाई

देशाई, हरिलाल गांधी, रतनशी सोढा आदि शिचितों में से थे।

पहले सेठ दाऊद महमद का परिचय सुना दूँ। वह नेटाल इण्डियन कांग्रेस के अध्यत् और द्तिण अफ्रिका में आये हुए व्यापारियों में सब से पुराने थे। वह सूरती सुन्नत जमात के बोहरा थे। बड़े ही चतुर पुरुष। इस बात में उनकी बराबरी करने वाले बहुत ही थोड़े भारतीय मैंने दित्तण अफिका में देखे । उनकी प्राहक शक्ति बड़ी तेज थी। अच्रर ज्ञान तो मामूली सा था पर अनुभव से वह अंग्रेजी और डच भी अच्छी तरह बोल सकते थे। श्चंप्रेजी व्यापारियों के साथ श्रपना काम चलाने में उन्हें जरा भी कठिनाई नही पड़ती थी। उनकी दानशीलता प्रसिद्ध थी। नित्य पचास मिहमान से कम तो कभी उनके यहाँ होते ही नही थे। कौमी चंदों में उनका नाम अयसरों में ही रहता। उनके एक लाइका था। लाइका क्या था, एक अमृल्य रत्न था। चारित्रय में उनसे भी श्रेष्ठ, श्रोर हृद्य स्फटिक के समान। उसके चारित्रय-वेग को दाऊद सेठ ने कभी नहीं रोका । दाऊद सेठ अपने लड़के की पूजा करते थे ! यह ऋत्युक्ति नहीं, यथार्थ सत्य है। वह चाहते थे, कि उनका एक भी ऐव इसन को नहीं लगने पावे। इंग्लैएड भेजकर उन्होंने उसे बढ़िया शिचा दी। पर दुर्भाग्य से दाऊद सेठ उस लड़के से भर जवानी में हाथ धो बैठे। हसन को चय ने घेरा. श्रौर उसका प्राण हरण कर लिया। वह घाव कभी नहीं भरा। हसन के साथ-साथ भारतीय जनता की बड़ी-बड़ी आशायें मिट्टी में मिल गई। इसन के लिए तो हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी दाहिनी बाई श्रॉखों के सामान थे। उसका सत्य तेजस्त्री था। श्राज दाऊद सेठ भी नहीं रहे। उस काल ने कहीं किसी को छोड़ा है!

पारसी रुस्तमजी का परिचय मै पहले ही दे चुका हूँ। शिचितों में से पाठक अनेकों को जानते हैं। इन पृष्ठों को लिखते समय मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। इसलिए शायद कई नाम छूट गये होगे। आशा है, वे सब भाई मुझे चमा करेंगे। ये प्रकरण नामों को अमर करने के लिए नहीं, बिल्क सत्याप्रह का रहस्य सममाने के लिए लिखे जा रहे हैं। इनके द्वारा में यह भी बताना चाहता हूँ कि विजय कैसे प्राप्त हुई, उसमें कैसे-कैसे विष्ट आते हैं, और उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है, जहाँ कही नामों का अथवा नामधारियों का परिचय दिया गया है वहाँ भी मेरा हेतु केवल यही है. कि आप यह जान जाय कि दिन्ण अफ्रिका में निर्इर गिने जाने योग्य लोगों ने भी कैसे-कैसे पराक्रम किये हैं; वहाँ भी हिन्दू, मुसलमान, पारसी ईसाई आदि सबने किस तरह हिलमिल कर काम किया और किस तरह व्यापारी, सुशिचित आदि सबने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया। जहाँ कहीं गुणी जनों का परिचय दिया गया है, वहाँ उनकी नहीं बिल्क केवल उन गुणों ही की स्तुत्त की गई है।

तो इस तरह जब दाऊद सेठ अपने सत्याप्रहियों की फौज को लेकर ट्रांसवाज की सरहद पर जा डटे तब सरकार भी गाफिल नहीं थी। इतने बड़े दल को यृदि वह ट्रांसवाल में प्रवेश करने देती तब तो उसकी वड़ी वदनामी होती। इसलिए उन्हें वह कैसे छोड़ सकती थी ? सभी पकड़े गये। मुकदमा चला, और वाक्सरेस्ट की सरहदी जेल में वह रख दिये गये। कौम का जोश और भी बढ़ा। नेटाल से हमारी सहायता के लिए आये हुए अपने भाइयों को यदि हम किसी तरह छुड़ा न सकें, तो कमसे कम ट्रांसवाल के भारतीयों को उनका साथ तो देना चाहिए न ? यह सोचकर ट्रांसवाल के भारतीय भी जेल का मार्ग दूँ ढने लगे।

गिरफ्तार होने के तो अनेकों मार्ग थे। यदि कोई निवासी अपना परवाना नहीं बताता तो उसे व्यापार का परवाना नहीं मिल सकता था; और बिना व्यापारी परवाने के व्यापार करना जुमें था। नेटाल से ट्रांसवाल में आते समय भी परवाने दिखाने पड़ते, नहीं तो गिरफ्तारी होती! पर परवानों की तो होली जला दी गई थो न? इसलिए रास्ता साफ था। दोनों मार्गों का अवलम्बन किया गया। कई बिना परवाने लिये ही फरी करने लगे, और कई लोग ट्रांसवाल में प्रवेश करते समय परवाने न दिखाने के कारण गिरफ्तार होने लगे।

श्रव जरा युद्ध का रंग जमा, सबकी परीक्षा का समय श्राया, नेटाल से श्रोग लोग भी श्राये। जोहान्सवर्ग में भी गिरफ्तारियाँ शुक्त हो गई। श्रव तो यह स्थिति हो गई कि जो चाहता वही गिरफ्तार हो संकता था। जेलें भरने लग गई।

भला श्रव कहीं सोराधजी बाहर रह सकते थे ? वह भी पकड़े गये। नेटाल से श्राये हुए सब भारतीयों को छ:-छ: महीने की जेल मिली, श्रीर ट्रांसवाल वालों को चार दिन से लगा कर तीन महीने तक की।

इस तरह गिरफ्तार किये गये लोगों में हमारे इमाम साहब भी थे। उनकी क़ैद का आरम्भ चार दिन से हुआ। था। वह फेरी में पकड़े गये। उनका शरीर ऐसा नाजुक था, कि लोग उन्हें जेल जाते हुए देख कर हॅसते थे। कई लोग आकर मुक्ससे कहते "माई, इमाम साहब को इसमें शामिल न करो तो अच्छा हो। वह कौम को लज्जित करेंगे"। मैंने इस चेतावनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इमाम साहब की शक्ति की नाप-जोख करने वाला मै कौन होता हूँ ? यह सब सत्य है कि इमाम साहब कभी नंगे पैर नहीं चलते थे। शौकिया थे उनकी स्त्री मलाई महिला थी। घर बड़ा सजा हुआ रखते, और बिना घोड़ा-गाड़ी लिये कहीं न जाते। पर उनके दिल को कौन जानता था ? यही इमाम साहब चार दिन की सजा भुगत कर फिर जेल में गये। वहाँ एक आदर्श कैदी की तरह रहे। पसीने की कमाई खाते और उन्हीं नित्य नये पक्तान खाने की आदत रखने वाले इमाम साहज ने मक्का के आटे की राज पीकर खुदा के एहसान मनाये। वह हारे तो जरा भी नहीं। हाँ, उन्होंने सादगी जरूर अख्तियार कर ली। कैदी बन कर पत्थर फोड़, माड़ नुहारा किया, और अन्य कैदियों की बराबरी में एक क़तार में खड़े रहे। अंत में फिनिक्स में पानी भरा और छापाखाने में कम्पोजिंग तक किया। फिनिक्स आश्रम में रहनेवालों के लिए कम्पोजिंग सीख लेना अनिवार्य कर्वव्य था। उसे इमाम साहज ने पूरा किया। आजकल भारतवर्ष में भी वह अपना हिस्सा देरहे हैं पर ऐसे तो कई लोग जेल में शुद्ध हो गये!

जोफेस रॉयपेन बैरिस्टर, केम्ब्रिज के प्रैज्यूएट थे। नेटाल के गिरिमिटिया माता-पिता से जन्म प्रहर्ण करने पर भी 'साहव लोग' वन गये थे। वह तो घर में भी बिना बूट के नहीं चल सकते थे। इमाम साहब को तो व जू करते वक्त पाँव घोना पड़ते और खुले पैर से नमाज पढ़ना पड़ती। वेचारे रॉयपेन को तो इतना भी नहीं करना पड़ता था। पर उन्होंने बैरिस्टरी को छोड़ दिया, बगल में साग तरकारी की टोकरी लटकाई और फेरी करते हुए गिरफ्तार हुए। उन्होंने भी जेल भुगती। एक दिन रॉयपेन ने मुक्त से पूछा—

"क्या मै सफर भी तीसरे दर्जें मे ही कहूँ ?"

मैंने उत्तर दिया "यदि श्राप पहले श्रीर दूसरे दर्जें में सफर करेंगे तो तीसरे दर्जें में मुझे श्रीर किससे सफर कराना चाहिए? जेल मे श्रापको बैरिस्टर कौन कहेगा?

जोसेफ रॉयपन के लिए यह उत्तर काफी था। वह भी जेल में सिधारे।

सोलह सोलह वर्ष के तो कितने ही नौजवान जेलों में गये

थे। अधिकारियों ने जेल में किसी कैदी को दु ख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाखाने तक साफ करवाए। और भारतीयों ने हॅसते-हॅसते कर डाले; पत्थर फुड़वाये, और अल्लाह या राम का नाम ले-लेकर उन्होंने फोड़े; तालाब खुदवाये, पथरीली जमीने खुदवाई। हाथों में छाले पड़ गये, असहा दु: ख से कई मूर्चिंछत भी हो गये, पर हारे नही।

कोई यह भी न समझे कि जेल के अन्दर आपस में लड़ाई-भगड़ा और ईर्व्या-द्वेष नहीं होता था। सबसे ज्यादा भगड़ा तो खाने पर होता था। पर हम उसे भी पार कर गये।

मै भी दूसरी बार पकड़ा गया। एक समय वॉक्सरेस्ट की जेल में हम लगभग ७४ भारतीय केंदी इकट्ट हो गये। खाना पकाने का काम हमने अपने हाथों में ले लिया। लड़ाई-मगड़ों का निवारण मुझे ही करना पड़ता। इसलिए में खुद रसोइया बन गया। पर मेरे हाथ की कच्ची-पक्की रोटी श्रीर बिना गुड़-शक्कर की राब मेरे सभी साथी प्रेम-पूर्वक खा लिया करते। सरकार ने सोचा कि यदि इसे अलग कर दें तो यह (मैं) भी जरा दीन हो लाय श्रीर इसके (मेरे) साथी भी हार जावें। पर उसे यह देखने का सुन्दर अवसर नहीं मिला।

मुझे प्रिटोरिया ले गये। बदमाश कैदियों के लिए जो एकान्त कमरे होते हैं, उसमें मुक्ते वहाँ रक्खा गया। केवल व्यायाम के लिए दिन में दो बार बाहर निकालते थे। वॉक्सरेस्ट में घी दिया जाता था। यहाँ तो वह भी नदारद। जेल के इन गौण दुःखों का वर्णन मै यहाँ नहीं करना चाहता। जिज्ञासु पाठक दिन्तण अफ्रिका के मेरे जेल के अनुभव पढ़ लें।

इतने पर भी भारतीय हारे नहीं। सरकार असमंजस में

#### देश-निकाला

खूनी कानून के भंग के अपराध पर तीन प्रकार की सजायें रक्खी गई थीं। जेल, जुर्माना और देश निकाला। तीनों सजायें एक साथ देने का अधिकार अदालत को था। छोटे छोटे मिलिस्ट्रेटों तक को यह अधिकार दे दिया गया था। पहले पहल तो देश निकाले के मानी येथे कि अपराधी को ट्रान्सवाल की हद से बाहर अर्थात् नेटाल, फ्री स्टेट अथवा डेलागोआ वे की हद में ले जा कर छोड़ दिया जाय। उदाहरणार्थ नेटाल की तरफ से आये हुए अपराधियों को वॉक्सरेस्ट स्टेशन की हद से बाहर ले जा कर छोड़ दिया जाता था। इस तरह देश निकाला करने से अपराधी को सिवा असुविधा के और किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी। यह तो केवल खिलवाड़ था। इससे तो भारतीयों में और भी अधिक जोश बढ़ता था।

इसिलए स्थानीय सरकार को भारतीयों को सताने के लिए एक नवीन युक्ति ढूंढनी पड़ी। जेल में तो अब जगह थी ही नहीं। सरकार ने सोचा कि यदि भारतीयों को ठेठ भारत में ही छोड़ दिया जायगा तो वे जरूर निराश होकर शरण आवेंगे। श्रीर यह कुछ-कुछ सत्य भी था। इस तरह एक भारी 'जत्थे' को सरकार ने भारतवर्ष भेजा। उसे बहुत कच्ट उठाना पड़ा। खाने-पीने की भी बड़ी असुविधा रही। जो सरकार के दिल में आता वही खाने को मिलता। सब को डेक में हो भेजा जाता। फिर इस तरह देशपार होने वाले की जमीन-जायदाद होती उसका अपना एक पेशा भी होता; उसके आश्रित भी होते थे। कितने ही लोगों के सिर पर तो कर्ज था। इतने सब का त्याग करने की चमता और शक्ति होने पर भी अनेक लोग यह सब गॅवाकर बरबाद होने के लिए तैयार नहीं होते थे।

तथापि बहुत से भारतीय तो पूरी तरह मज़वूत रहे। कई फिसल गये। ऐसे लोगों ने अब जान वूम कर कैंद्र होना छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने इतनी कमजोरी तो नहीं दिखाई कि जले जलाये परवानों के बदले फिर से नये परवाने ले लें। पर कुछेक ने डर कर यह भी कर डाला।

पर फिर भी जो दृढ़ थे उनकी संख्या ऐसी तुच्छ भी नहीं थी। उनकी बहादुरी श्रमीम थी। मेरा ख़याल है, कि उनमें कितने ही तो ऐसे थे, जो हॅसते हॅसते फाँसी पर भी लटक सकते थे। माल-जायदाद की तो उन्हें परवाह क्या थी ? पर जिन्हें भारतवर्ष भेजा गया था, उनमें से श्रधिकांश तो ग्ररीब श्रीर भीरु भी थे। केवल दूसरों के विश्वास पर ही वे लड़ाई में सम्मिलित हुए थे। उन पर इस तरह जुल्म होता देख कर बरदाश्त करते रहना कठिन था। पर उस समय यही समम में नही श्राता था, कि उनकी सहायता किस तरह करें। पैसा तो उतना ही-थोड़ा सा था। श्रीर इस तरह की लड़ाई में रुपये-पैसे की सहायता देने लगे तो निश्चय ही हार होती है। क्योंकि उसमें लालवी लोग फौरन शामिल हो जाते हैं। इसलिए धन का लालच दे कर तो एक भी श्रादमी नही रक्खा

जा सकता था। इस समय तो केवल यही धर्म था कि हम एक दूसरे के प्रति हमदर्दी दिखावे।

अनुभव से मैने यह देख लिया है कि हमद्दीं, मीठे राज्द और मीठी नजर वह काम कर देती है, जो रुपये-पैसे से नहीं होता। धन के लालची को भो अगर मीठी वाणी न सिले तो वह भी आखिर छोड़ कर चल देगा। इसके विपरीत प्रेम की मुलायम रस्सी से बंधे हुए मनुष्य अनेकानेक संकट सहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।

इसलिए इन देशांनकाले की सजा पाये हुए भाइयों के विषय में यहाँ तय हुआ कि उनके लिए वह सब किया जाय जो सहानुभूति और हमददीं कर सकती हैं। उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी सहायता के लिए भारत में यथा-शक्ति ज्यवस्था की जायगी। पाठकों को यह समरण रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश तो गिरमिट मुक्त ही थे। भारत में कोई रिश्तेदार वगैरा उन्हें नहीं मिल सकते थे। कितनों का तो जन्म ही आफ्रिका का था। सबको भारतवर्ष विदेश के समान मालूम होता था। इस तरह के निराधार मनुष्यों को भारत के किनारे पर उतार कर उन्हें यहाँ-वहाँ भटकने के लिए छोड़ देना तो जघन्य दुष्टता होती। इसलिए उनको यह विश्वास दिलाया गया कि भारत में उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जायगी।

यह सब कर देने पर भी उन्हें तब तक शांति कैसे मिल सकती थी, जब तक कि कोई खास मददगार उनके साथ न कर दिया जाय १ देश निकाले की सजा पाने वालों का यह पहला ही दल था। स्टीमर छूटने को कुछ ही घंटों की देरी थी। पसंदगी करने के लिए समय नहीं था। साथियों में से भाई पी० के० नायडू पर मेरी नजर गई। मैने पूछा— "इन गरीव भाइयों को भारत छोड़ने के लिए आप जा सकते हैं ?"

''वड़ी प्रसन्नता के साथ।''

"पर स्टीमर तो श्रभी खुलने ही को है।"

"तो मुझे कौन देरी है ?"

"पर छापके कपड़े वगैरा और खर्चा ?"

"कपड़े तो शरीर पर हैं ही, रही खर्चे की बात । सो तो स्टीमर ही में मिल जायगा।"

मेरे हर्प और आश्चर्य की सीमा न रही। पारसी कस्तमजी के मकान पर यह बात चीत हुई थी। वहीं से उनके लिए कुछ कपहे, कम्बल बगैरा माँग-मूँग कर उन्हें रवाना कर दिया।

"देखिए भाई, राह में इन भाइयों को अच्छी तरह सँभाल कर ले जाइए। इनको सुला कर किर आप सोइए और खिला कर खाइए। मदरास के मि० नटेसन के नाम मैं तार भेज देता हूँ। वह जैसा कहें वही कीजिए।"

"एक सच्चा सिपाही बनने की मैं कोशिश कहँगा।" यह कह कर वह निकल पड़े। मुझे निश्चय हो गया कि जहाँ ऐसे-ऐसे बीर पुरुप हैं, वहाँ कभी हार हो ही नहीं सकती। भाई नायड़ का जन्म दिल्ला अफ्रिका में ही हुआ था। उन्होंने कभी भारतवर्ष का दर्शन तक नहीं किया था। मि० नटेसन के नाम मैंने एक परिचय-पत्र भी उन्हें दे दिया था और उसी समय एक तार भी उनके नाम भेज दिया।

यह कहें तो श्रत्युक्ति न होगी कि इस समय प्रवासी भारत-वासियों के दुःखों पर विचार करने वाले, उनकी सहायता करने वाले, उनके विपय में उचित रीति से श्रीर ज्ञानपूर्वक लिखने वाले सारे भारतवर्ष में श्रकेले नटेसन ही थे। मेरे श्रीर उनके बीच वरावर नियमित रूप से पत्र व्यवहार चल रहा था। जब ये देश-निकाले की सजा पाये हुए भाई मदरास पहुँचे, तब मि० नटेसन ने उनकी हर तरह से सेवा-सहायता की। भाई नायडू-जैसे समफदार श्रादमी उनके साथ में थे। इसलिए मि० नटेसन को भी काफी सहीयता मिली। स्थानीय चंदा एकत्र कर मि० नटेसन ने उनकी इस क़दर सेवा की कि उन्हें यह याद तक नहीं होने पाया कि वे घर-बार छोड़ कर देश निकाले की सजा में श्राये थे।

द्विण श्रिफ्रिका की स्थानीय सरकार का यह काम जितना ही निद्यता-पूर्ण था उतना ही गैर-कानूनी भी था। वह भी इस बात को जानती थी। सामान्यतया लोगों को इस बात का खयाल नहीं रहता कि सरकार कई बार हेतु-पूर्वक श्रपने कानूनों का भंग श्राप ही करती रहती है। कठिनाई के समय नवीन कानून बनाने के लिए समय नहीं रहता। इसलिए कानून को तोड़ कर भी वह श्रपना काम बना लिया करती है। बाद में फिर या तो नवीन कानून बना लिया जाता है, या कोई ऐसा कार्य सरकार कर डालती है, जिससे प्रजा इस बात को भूल जाय कि उसने कभी श्रपने कानून का भंग भी किया था या नहीं।

सरकार के इस कानून पर भारतीयों ने खूब हलचल मचा दी। भारत में भी शोर मच गया। स्थानीय सरकार के लिए श्रब इस तरह गरीब भारतीयों को देश-निकाले की सजा देना टेढ़ी खीर हो गई। भारतीयों ने डचित कानूनी डपायों का श्रवलम्बन भी किया। श्रपीलें भेजीं, उसमें भी सफलता प्राप्त हुई, श्रौर श्रंत मे देश निकाले की सजा वालों को भारत में भेजने की प्रथा तो कतई बन्द हो गई।

पर इसके श्रसर से सत्याग्रही फौज नहीं वच सकी। श्रव तो खास-खास योद्धा ही रह गये। "कहीं भारत में न भेज दिये जॉय "। इस भय का त्याग सब नहीं कर सके।

कौम का उत्साह तोड़ने के लिए सरकार ने ऊपर बताया गया केवल एक ही उपाय नहीं किया था। पिछले प्रकरण में मै लिख चुका हूँ कि सत्याप्रही कैदियों को दुःख देने मे सरकार ने कोई बात उठा न रक्ली। पत्थर फोड़ने तक का काम उनसे लिया गया था। पर वह तो इससे भी आगे बढ़ गई। पहले पहल सभी कैदियों को एक जगह रक्खा जाता था। अब उन्हें अलग अलग रखने की नीति को उसने अख्तियार किया, और प्रत्येक जेल में कैदियों को खूत्र सताना शुरू किया। ट्रान्सवाल का जाड़ी बड़ा सख्त होता है। जाड़ा इतना भयंकर पड़ता था कि सुबह काम करते-करते हाथ पैर ठिठुर जाते थे। ऐसी स्थिति में कितने ही कैंदियों को एक छोटीसी जेल में रक्ला गया, जहाँ उन्हें कोई मिलने भी न पाये। इस दल में नागापन नामक एक नौजवान सत्याप्रही था। उसने जेल के नियमों का पालन किया। उसे जितना काम दिया गया, सभी कर डाला। सुबह, पौ फटते ही, सड़कों पर मिट्टी डालने को वह जाता। नतीजा यह हुआ कि उसे फेकड़े का सख्त रोग हो गया और अंत मे उसने अपने प्यारे प्राण अपिंत कर दिये। नागापन के साथी कहते है कि अन्त समय तक उसे लड़ाई की हीं धुन थी। जेल जाने से उसे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। देश-कार्य करते करते आई मृत्य का उसने एक मित्र की तरह स्वागत किया। हमारे नाप से नापा जाय तो नागापन को निर तर ही कहना पड़ेगा। अंगरेजी, जुलु आदि भाषाये वह श्रपने श्रभ्यास के कारण वोज्ञ सकता था. कुछ-कुछ श्रंप्रोजी लिख भी सकता था। पर विद्वानों की पंक्ति मे तो उसे कदापि नही रक्खा जा सकता था। फिर भी नागापन का धीरज उसकी शांति देश-भक्ति, और मौत की घड़ी तक दिखाई हुई उसकी दृढ़ता पर विचार किया जाय, तो कहना होगा कि उसमें किसी ऐसी बात की न्यूनता न थी कि जिसकी हमें उससे आशा करनी चाहिए ? हमें बहुत बड़े-बड़े विद्वान नहीं मिले पर फिर भी ट्रान्सवाल का युद्ध रुका नहीं। यदि नागापन जैसे शूर सिपाही हमें नहीं मिलते तो क्या वह युद्ध चल सकता था ?

जिस प्रकार नागापन की मृत्यु जेल के दुःखों के कारण हुई, उसी प्रकार नारायण स्वामी की मृत्यु देश निकाले के कारण हुई। देश निकाले के कष्ट उसके लिए मृत्यु-रूप साबित हुए, पर इन घटनाओं के कारण कौम हारी नहीं। हाँ, कमजोर आदमी जरूर जाकर त्रालग खड़े होगये। पर वे भी तो यथा-शक्ति त्रापना हिस्सा अदा कर ही चुके थे। उन्हें कमजोर कह कर हमें उनकी श्रवगणना कदापि नहीं करनी चाहिए। समाज में यह एक चाल सी पड़ गई है कि आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे रहने वालों का तिरस्कार करते है श्रीर श्रपने बहुत भारी समम लेते है। पर कई बार बात तो यथार्थ में ठीक इसके विपरीत होती है। जो पचास देने की शक्ति रखता है, वह पचीस देकर यदि बैठ जाय, श्रीर पॉच देने की शक्ति रखने वाला पूरे पाँच दे दे तो हम यही कहेंगे कि पाँच वाले ने ज्यादा दिये। तथापि कई बार वह पचीस देने वाला पाँच देने वाले के सामने फूलता है। पर हम जानते हैं कि इस तरह फूलने के लिए उसके पास कोई कारण ही नहीं है। उसी प्रकार अपनी कमजोरी के कारण आगे न बढ़ सकने वाला यदि अपनी शक्ति का उपयोग कर चुका हो, श्रीर दिल चोर कर काम करने वाला भले ही मामूली नाप को देखते हुए अधिक शक्ति का उपयोग भी करता रहे, तो भी हमें तो यही कहना पड़ेगा कि वह पहला आदमी ही श्रिधिक योग्य है। इसलिए देश-सेवा तो उन्होंने भी की है जो

युद्ध के भीषण रूप धारण करते ही अलग जा खड़े हो गये। अब ऐसा समय आ गया था कि जब अधिक हिम्मत और सहन शक्ति की आवश्यकता उपस्थित हो गई। पर इसमें भी ट्रान्सवाल के भारतीय पीछे न हटे। युद्ध शुरू रखने के लिए जितने योद्धाओं की आवश्यकता थी, उतने तो जरूर ही बच रहे थे।

पर इस तरह दिन व दिन ज्यादा से ज्यादा मुश्किल कसौटी पर भारतीय कसे जाने लगे। डयों-डयों भारतीय ज्यादा-डवादा वल दिखाते गये त्यों त्यो सरकार भी अधिक-अधिक वल का प्रयोग करती गई। बदमाश कैदियों के लिए और खास कर उन कैंदियों के लिए जिन्हें सरकार 'सीधा' करना चाहती है, जुदे फैदखाने होते हैं। ट्रान्सवाल में भी ऐसे कैदखाने थे। जिनमें से एक का नाम 'डायकलुफ' था। वहाँ का दारोगा भी बड़ा जालिम श्रौर मजदूरी भी वैसी ही सख्त। पर संरकार को भी ऐसे कैंदी मिल गये जो उन दोनों से बढ़ गये। वे मजदूरी करने को तो तैयार थे, पर ऋपमान नहीं सह सकते थे। दारोगा ने उनका श्रपमान किया, उत्तर में उन्होंने उपवास शुह्र कर दिये। शर्त यह थी, कि जब तक हमें या इस दारोगा को यहाँ से हटाया न जायगा हम अन्न को नहीं छुएँगे। ये उपवास शुद्ध थे। उपवास करने वाले ऐसे नहीं थे, जो चुरा कर कुछ खा ले। पाठकों को यह भी जान लेना चाहिए कि इस तरह के मामलों में यहाँ (भारत में) जिस तरह चर्चा और आन्दोलन हो सकते हैं, उतना ट्रांसवाल मे नहीं हो सकते थे। फिर वहाँ के नियम भी वड़े सख्त थे। ऐसे समय भी कैदियों से मिलने जुलने की सख्त मुमानियत थी। सत्याप्रही यदि कैदखाने में जाता तो उसे अपने आप को खुद ही सँभालना पड़ता। युद्ध गरीवों का था श्रीर गरीवी-पूर्वक चलाया भी जा रहा था। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञाओं में खतरे भी बहुत थे। तथापि सत्याग्रही दृढ़ रहे। उस समय का उनका वह काय आज की बिनस्वत अधिक स्तुति के योग्य है। क्योंकि उस समय आज-कल की भाँति ऐसे उपवासों का रिवाज नहीं पड़ा था। पर फिर भी वे सत्याग्रही अटल रहे, और अन्त मे उन्होंने विजय प्राप्त की। सात दिन के उपवासों के बाद उन्हें दूसरी जेल में रखने का हुक्म आ गया।

# (=)

## फिर डेप्युटेशन

इस तरह सत्याप्रहियों को जेजों में और देश के बाहर भेजा जा रहा था। पर इसमें भी बीच-बीच में ज्वार-भाटा तो आता ही रहता था। दोनों पच्च कुछ-कुछ ढीले भी हो गये थे। सरकार ने देखा कि जेलें भर देने से कट्टर सत्याप्रही नही कुक गे, और देश निकाले से खुद उसकी बदनामी होती थी। यदि कोई मामला अदालत में जाता तो उसे हारना भी पड़ता था। इधर कौम भी सरकार का जल्दी-जल्दी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी, न उतनी तादाद में उसके पास सत्याप्रही बचे थे। कुछ कायर बन गये, कई बिलकुल हार गये थे और कट्टर सन्याप्रहियों को मूर्ख बना रहे थे। श्रीर जो 'मूर्ख'' थे वे तो अपने को चतुर समम कर परमात्मा तथा लड़ाई और अपने साधनों की सत्यता पर सपूर्ण विश्वास रक्खे हुए बैठे थे। वे मानते थे कि अंत में तो सत्य ही की विजय होगी।

दिल्ल अफ्रिका की राज्य-व्यवस्था तो एक ल्ला भी रुकती नहीं थी। बोअर और अंग्रेज दिल्ला अफ्रिका की तमाम रिया- सतों को एकत्र कर अधिक स्वतंत्रता चाहते थे। जरनल हर्टजोग एकदम विटिशों से सम्बन्ध तोड़ देना चाहते थे। दूसरे कितने

ही लोग भी केवल नाम मात्र को ब्रिटिशों से सम्बन्ध रखना पसन्द करते थे। भला अंग्रेज तो इस बात को कब सह सकते थे कि वे देत्तिण अफिका से बिलकुल ही सम्बन्ध तोड़ दें? बात यह थी कि जो कुछ भिज्ञना जुनना था ब्रिटिश पालेमेंट के द्वारा ही मिल सकता था। इसलिए बोअर और ब्रिटिशों ने यह तय किया कि द्तिण अफिका की ओर से एक डेप्युटेशन इंग्लैंड को जावे और द्तिण अफिका का केस ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल के सामने पेश करे।

भारतवासियों ने देखा कि यदि द्त्रिण श्रिफका की सारी रियामतें एक हो गईं, ऋर्थात् वहाँ यूनियन हो गई, तो उनकी स्थिति इससे भी अधिक खराब हो जायगी। सभी रियासते भार-तीयों को अधिकाधिक द्वाना ही चाहती थीं। इसलिए यह तो स्पष्ट ही था, कि यदि वे सब एक हो जातीं तो श्रवश्य ही भारतीयों को ज्यादा दबाने की कोशिश करतीं। यद्यपि इन सबके विपन्न में भारतीयों का अपनी आवाज उठाना नि:सन्देह 'नक्कार-खाने मे तूती की आवाज' वाली मसल ही थी। तथापि उन्होंने यह सोचकर अपना भी एक डेप्यूटेशन इंग्लैएड भेजने का निश्चय किया कि अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रखनी चाहिए। इस बार डेप्युटेशन में मेरे साथ पोरवन्दर के मेमन सेठ हाजी हबीब को भेजा गया। ट्रान्सवाल में इनका वहुत समय से व्यापार चला श्रारहा था। श्रनुभव भी विशाल था। श्रंप्रेजी शिचा प्राप्त नहीं की थी। किन्तु अंग्रेजी, डच, जुलू आदि भाषायें श्रासानी से समम लेते थे। वह सत्याप्रहियों से सहानुभूति तो रखते थे, पर स्वयं सत्याप्रही नहीं थे। हम दोनों लोग केपटाउन से जिस जहाज में बैठे, उसीमें दिच्एा अफ्रिका के विख्यात बुजुर्ग मेरीमेन भी थे। वह यूनियन होने के पत्त में प्रयत्न करने जारहे थे। जनरत

स्मट्स वगैरा तो पहले ही से जा पहुँचे थे। नेटाल की तरफ से भी एक जुदा डेप्युटेशन इस समय इंग्लैंग्ड को गया था, पर यह सत्याप्रह से कोई सम्बन्ध नहीं रखता था। नेटाल में उनकी जो खास कठिनाइयाँ थीं, उनसे वह सम्बन्ध रखता था।

इस समय लार्ड क्रू इन रियासतों के मन्त्री थे। श्रीर लार्ड मोर्ले भारत सचिव थे। खूब चर्चा हुई श्रौर श्रनेकों लोगों से हम मिले-जुले। न तो ऐसे एक भी अध्यत्त को हमने बाकी रक्खा था श्रौर न साधारण या उमरावों की सभा के किसी ऐसे सभ्य को हमने छोड़ा था, जिसे हम मिल सकते थे। लार्ड ऍम्प्ट्हिल ने हमारी असीम सहायता की । मि० मेरीमेन और जनरल बोथा से वह हमेशा मिलते रहते थे। ऋंत में जनरल बोथा की तरफ से वह एक संदेश लाये। उन्होंने कहा-''जनरल बोथा आपके भावों को सममते हैं। वह आपकी फुटकर मॉगे कुबूल करने के लिए तैयार हैं। पर एशियाटिक कानून को रद करने तथा दिच्छा श्रिकिका में नवीन श्रानेवालों के सम्बन्ध में जो कानून है, जरा भी परिवर्तन करने के लिए वह तैयार नहीं है। वह उस काले-गोरे के भेद को रद करना नहीं चाहते जो कानून के अन्दर है, श्रीर जिसे रद करने के लिए श्राप दरख्वास्त कर रहे हैं। जनरल वोथा इस बात को बतौर सिद्धान्त के मानते हैं कि वह भेद तो श्रवश्य ही रक्खा जाय। पर यदि चए। भर के लिए मान लिया जाय कि वह इसे मंजूर भी कर लें कि उसे रद करदेना ठीक है, तो भी इस वात को दित्तण अफ्रिका के गोरे कभी गवारा नहीं कर सकेंगे। यही मत जनरल समट्स का भी है। उन दोनों साहबों ने यह वात श्रपने श्राखिरी निर्ण्य के वतौर कही, श्रौर श्रापको यह समभाने के लिए भी कहा है कि यदि इससे श्रधिक श्राप मॉगेंगे तो श्रापको तथा श्रापकी कौम को भी मुसीवतें झेलनी होंगी। इसिलए आप जिस किसी निर्णय पर पहुँचें सोच-समभ कर तय करे। इस तरह आपसे कहने तथा आपको आपकी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल करा देने के लिए भी जनरल बोथा ने मुम से कहा है। इस तरह संदेश सुना कर लार्ड ऍम्प्ट्हिल अपनी तरफ से बोले—

"देखिए न, श्रापकी तमाम व्यावहारिक माँगों को तो जनरल बोधा स्वयं ही कुबूल करते हैं। फिर इस संसार में इन्सान को नरम-गरम भी तो होना ही पड़ता है। जितना हम चाहते हैं वह सब हमें नहीं मिल जाता। इसिलए मेरी भी श्रापको श्राप्रहपूर्वक यही सलाह है कि श्राप उनके सन्देश को स्वीकार कर लीजिए। हाँ, यदि श्रापको सिद्धान्त ही के लिए लड़ना है तो श्राप श्रागे चल कर फिर लड़ सकते हैं। भले ही श्राप दोनों साहबान इस बात पर श्रच्छी तरह विचार कर लीजिए और शान्ति से जवाब दोजिए। उसकी इतनी जल्दी नहीं है।"

यह सुनकर मैने सेठ हाजी हबीब की तरफ देखा। उन्होंने कहा—'मेरी तरफ से कहिए कि मैं सममौता चाहने वाले पक्त की तरफ से कहता हूँ कि मुझे जनरल बोथा की बात मंजूर है। श्रर्थात् हमें यह मंजूर है कि वे श्रमी जो दे रहे हैं उसको इस समय संतोष-पूर्वक मान लें, श्रीर सिद्धान्त के लिए पीछे से हम भगड़ लेंगे। श्रव मैं इस बात को जरा भी पसंद नहीं करता कि कौम इससे श्रीर श्रधिक क्लेश पाने। जिस पक्त की तरफ से मैं यह कह रहा हूँ, वह संख्या में भी श्रधिक है, श्रीर उसके पास धन भी काफी है।" इन वाक्यों का मैने श्रक्त रशः श्रनुवाद करके सुना दिया। फिर मै श्रपने पक्त की तरफ से बोला—'श्रापने जो कब्ट उठाया है, उसके लिए हम दोनों श्रापके एहसानमन्द हैं। मेरे साथी ने जो कहा सो ठीक है। वह जिस पक्त की तरफ से बोलाने

हैं वह संख्या और धन में भी अधिक बलवान है। परन्तु मैं जिनकी तरफ से बोलता हूँ, वे संख्या में कम हैं, और उनके पास धन भी कम है। किन्तु वे मरने तक के लिए तुले हुए हैं। वे व्यवहार और सिद्धान्त दोनों के लिए लड़ रहे हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही पड़े तो वे व्यवहार को छोड़- कर सिद्धान्त के लिए जूमेंगे। जनरल बोथा की सत्ता का पूरा- पूरा खयाल हमें है। पर अपनी प्रतिज्ञा को हम उससे भी अधिक वजनदार समकते है। इमलिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए हम बरबाद होने तक के लिए प्रसन्न हैं। हमें धीरज है। हमें यह भी पूरा विश्वास है कि यदि हम अपने निश्चय पर अटल रहेंगे, तो जिस परमात्मा के नाम पर हमने वह प्रतिज्ञा की है, वह उसे अवश्य पूरी करेगा।

"आपकी स्थिति को मैं अच्छी तरह समम सकता हूँ। आपने हमारे लिए बहुत कर डाला। अब यदि आप हम मुद्दी भर सत्या- प्रिहियों का साथ न दे सकेंगे तो हमें उससे धोखा नहीं होगा, और न हम उसके कारण आपके किये उपकारों को ही भूल सकते हैं। हमें आशा है कि आप भी हमें इस बात के लिए समा करेंगे कि हम आपकी सलाह के अनुसार नहीं चल सकते। आप जनरल बोधा से सुखपूर्वक किहएगा कि हम, जो अल्पसंख्यक हैं वे, अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। और हमें यह दृढ़ आशा है कि हमारी दुख सहने की शक्ति अंत में उनके भी अंत: करण को जकर हिला देगी, और वे एशियाटिक कानून को रद करेंगे।"

लार्ड ऍम्प्ट्हिल ने उत्तर दिया—

"आप यह न समित्यां कि मै आपका पत्त छोड़ दूँगा। मुझे भी अपने सौजन्य की तो रत्ता करनी ही होगी? अंग्रेज लोग जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं, उसे सहसा नहीं छोड़ते हैं। श्रापकी लड़ाई न्यायोचित है और श्रापके साधन भी शुद्ध हैं। फिर में श्रापको कैसे छोड़ सकता हूँ १ पर मेरी परिश्वित से भी श्राप नावाकिफ नहीं हैं। दु:ख तो भोगना होगा श्रापको। इसलिए जरा भी कहीं सममौता हो सकता हो, तो उसे कबूल करने की सलाह श्रापको देना मेरा धर्म है। पर यदि श्रपनी टेक के लिए श्रापको कुछ कब्ट उठाने पड़ें और श्राप उन्हें हर्ष-पूर्वक सहने को तैयार हों, तो फिर में श्रापको कैसे रोक सकता हूँ १ में तो श्रापको धन्यवाद ही दूँगा। इसलिए श्रापको कमिटी का श्रध्यक्त तो में श्रवश्य ही रहूँगा। श्रीर मुमसे जो कुछ सेवा-सहायता बन पड़ेगी जरूर करता रहूँगा। पर श्रापको इतना स्मरण रखना चाहिए कि सरदार-सभा में में एक छोटासा सभ्य हूँ। मेरा प्रभाव वैसा कहने योग्य नहीं है। किन्तु श्राप इतना विश्वास रक्खे कि वह जो कुछ भी होगा उसका उपयोग बरोबर श्राप ही के लिए होता रहेगा।" ये उत्साह-वर्धक वचन सुनकर हम दोनों बड़े खुश हुए।

पाठकों ने शायद एक मीठी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सेठ हाजी हबीब और मेरे बीच कुछ मतभेद था। तथापि हम दोनों में प्रेम और विश्वास भी इतना था कि सेठ हाजी हबीब को अपना विरोधी कथन मेरे द्वारा कहलाने में जरा भी हिचकिचाहट न हुई। उनको इतना विश्वास था कि मै उनका कथन लार्ड ऍम्ट्हिल के सामने बिलकुल अच्छी तरह पेश कर दूँगा।

यहाँ पर पाठकों से एक असम्बद्ध बात भी कहे देता हूँ। इस बार इंग्लैंग्ड मे क्रान्तिकारियों से मेरी बातें हुई। उन सब की दलीलों का खंडन करने तथा दिच्या अफ्रिका मे बसेने वाले उसी प्रकार के विचार रखने वाले मनुष्यों का शंका-समाधान करते करते 'हिन्द स्वराज्य' का निर्माण होगया। उसमें प्रतिपादित मुख्य मुख्य तत्वां पर मैंने लार्ड ऍम्प्ट्हिल के साथ भी चर्चा करली थी। श्रीर यह करने का उद्देश केवल यही था कि उनका कही यह खयाल न हो जाय कि मैंने श्रपने विचारों को छिपाकर उनके नाम का श्रीर उनकी दी हुई सहायता का दिल्ला श्रिफ्रका के काम के लिए दुक्पयोग किया। उनके साथ इस विपय पर जो चर्चा हुई वह मुझे हमेशा याद रहेगी, उनके घर पर कोई बीमार था, तथापि वह मुझे मिले थे। श्रीर यद्यपि 'हिन्द-स्वराज' में लिखे मेरे विचारों से वह पूरी तरह सहमत तो नहीं थे, तथापि दिल्ला श्रिफ्रका के युद्ध में श्रन्त तक वह यथाशक्ति भाग लेते रहे। श्रीर हमारे वीच का वह स्नेह-सम्बन्ध भी श्रन्त तक उसी प्रकार मधुर बना रहा।

## टॉल्स्टॉय फार्म

इस बार जो डेप्युटेशन इंग्लैण्ड पहुँचा था, वह लौटते समय अच्छी खबर नहीं लाया। मुझे इस बात की विशेष चिन्ता नहीं थी कि लोग लार्ड ऍम्टहिल की बातों से क्या नतीजा निकालों। मैं यह भी जानता था कि अन्त तक मेरा साथ कौन-कौन देंगे। सत्याप्रद्द विषयंक मेरे विचार और भी परिपक्व हो गये। मैं उसकी व्यापकता और अलौकिकता को और भी अधिक अच्छी तरह समम सकता था, इसलिए मुझे शांति थी—इंग्लैण्ड से वापस लौटते समय जहाज में मैंने 'हिन्द-स्वराज' को लिखा। उसका हेतु केवल सत्याप्रह की भव्यता को दिखाना मात्र था। वह पुस्तक मेरी अद्धा का नाप है। इसलिए लड़ने वालों की संख्या का सवाल ही मेरे सामने खड़ा नहीं होता था।

पर मुझे धन की जरूर चिन्ता रहती थी। लम्बे समय तक युद्ध का संचालन और पास काफी धन का नहोना, यह एक भारी कठिनाई मेरे सामने खड़ी थी। माना कि बिना धन के भी युद्ध हो सकता है, कई बार धन सत्य के युद्ध को दूषित कर देता है, परमात्मा अक्सर सत्याप्रही को—मुमुक्षु को आवश्यकता से अधिक धन देता ही नहीं, इत्यादि बातों का ज्ञान उस समय मुझे आज की तरह स्पष्ट रूप से नहीं था। पर मै आस्तिक हूं। परमात्मा ने उस अवस्था में भी मेरा साथ दिया। मेरी आपित दूर हुई। एक ओर से दिल्ला श्रिका के किनारे पर उतर कर कौम को अपने काम की निष्फलता की खबर देना मेरे किस्मत में बदा था, तहाँ दूसरी ओर उसी समय परमात्मा ने मुझे आर्थिक चिंता से मुक्त करना ठान लिया था। क्यों कि जहाज से उतरते ही इंग्लैण्ड का तार मिला कि सर रतन ताता ने २४०००) का दान भेजा है। इतनी बड़ी रकम उस समय मेरे लिए काफी थी। मेरा काम चल निकला।

पर इतनी बड़ी रकम से अथवा इससे भी अधिक-मनमाने-द्रव्य से भी सत्याग्रह के-सत्य के-श्रात्मशुद्धि के त्रथवा श्रात्मबल के युद्ध का संचालन नहीं किया जा सकता था। इस युद्ध के लिए तो चारित्र्य रूपी मूलधन की आवश्यकता होती है। मालिक से शून्य महल जिस तरह खंडहर के समान मालूम होता है, ठीक वही हाल चरित्र-हीन मनुष्य श्रीर उसकी सम्पत्ति का समर्भे । सत्याव्रहियों ने देखा कि श्रव इसका कोई ठिकाना नहीं, कि युद्ध कितने दिन तक चलता रहेगा। कहाँ तो जनरल बोथा और जनरल स्मट्स की एक इंच भर भी न हटने की प्रतिज्ञा, श्रीर कहाँ सत्याप्रहियों की यह प्रतिज्ञा कि हम मरते दम तक जूर्मेंगे। हाथी श्रीर चिउंटी के बीच युद्ध हो रहा था। हाथी के एक पैर के नीचे संख्यातीत चिउंटियां दब सकती हैं। सत्याप्रह अपने सत्याप्रह की अवधि का समय सीमित नहीं कर सकते थे। एक वर्ष लगे या अनेक, उनके लिए तो एक ही बात थी। उनके लिए तो लड़ते रहना ही विजय थी, श्रीर लड़ने के मानी थे जेल जाना, तथा देश से निर्वासित हो जाना। पर इस बीच परिवार की क्या हालत हो ? निरन्तर जेल जाने वाले को कोई नौकरी तो किसी प्रकार दे ही नहीं सकता था। जेल से छूटने पर क्या तो वह स्वयं खावे श्रीर क्या बच्चों को खिलावे ? रहे भी कहाँ पर ? किराया कौन दे ? आजीविका न

मिलने से तो सत्यायही भी विचलित हो जाय। भूखों मर कर श्रीर श्रपने प्रियजनों को भूखों मारकर युद्ध करने वाले संसार में बिरले ही मिल सकेंगे।

श्राज तक तो जेल जानेवालों के कुटुम्बों का पोषण उनको प्रति मास द्रव्य देकर किया जाता था। सबको अपनी अपनी आवश्यकता-नुसार दिया जाता था-चिउंटी को कए। श्रौर हाथी को मन। सबको एकसा तो कभी दे ही नहीं सकते थे। पांच बच्चे वाले सत्यामही को और आश्रय-हीन ब्रह्मचारी को एक पंक्ति में तो हरगिज नहीं रक्खा जा सकता था। यह भी नहीं हो सकता था, कि केवल ब्रह्मचारियों को ही युद्ध में शामिल करें। फिर द्रव्य किस नियम के अनुसार दिया जाय ? अभी तक अक्सर यही किया जाता था, कि हरेक कुटुम्ब से पूछा जाता कि कम से कम उसकी आवश्य-कता क्या थी ? बस उसीपर विश्वास रख कर खर्च के लिए दिया जाता था। पर इसमें कपट के लिए बहुत भारी स्थान था। कप-टियों ने इसका कुछ हद तक दुरुपयोग भी किया ? कई ऐसे भी थे जो थे तो निस्पृह, पर एक खास सीमा तक सहायता की जरूर श्राशा करते थे। मैने देखा कि इस तरह युद्ध बहुत दिन तक चलना श्रसम्भव है। इस तरह तो योग्य श्रादमी के साथ श्रन्याय होने का और अपात्र को अनुचित लाभ होने का हर था। इस कठिनाई से निकलने का रास्ता तो केवल एक ही था। सब कुटुम्बों को एक स्थान पर रक्ला जाय और सभी साथ रहकर काम करें। इसमें किसी के साथ अन्याय होने का डर तो था ही नहीं। साथ ही कहा जा सकता है कि पाखंड, झूठ श्रादि के लिए भी कोई अवकाश नहीं रह सकता था। सार्वजनिक घन का सटुप-योग तथा सत्याप्रहियों के कुटुम्बों को नवीन सादे श्रीर श्रनेकों के साथ हिलमिल कर रहने की अनुपम शिचा इत्यादि सभी वार्ते

एक साथ हो सकती थीं। इस तरह कई प्रान्तों और कई धर्म के भारतीयों को एक साथ रहने का सुअवसर मिल सकता था।

पर ऐसा स्थान मिले कैसे ? शहर में रहने जाते तो शायद बकरी को हटाकर ऊँट को घुसाने बाली बात चरितार्थ होती। मासिक निर्वाह के जितनी रकम तो किराये में चली जाती। फिर वहाँ सादगी से रहना भी मुश्किल। इतना होने पर भी शहर में इतना बड़ा मकान शायद ही मिल सकता, जहाँ सभी कुटुम्ब मिलकर घर बैठे कोई डपयोगी काम कर सकते। इसलिए हम लोग इसी नतीजे पर पहुँचे कि वह स्थान न तो शहर से बहुत दूर श्रीर न बहुत नजदीक ही हो। फिनिक्स जरूर एक ऐसा ही स्थान था। वहाँ से इण्डियन श्रोपीनियन प्रकाशित हो रहा था। ऋछ खेती भी हो रही थी। दूसरी भी अनेकों सुविधाये थीं। पर वह था जोहान्सबर्ग से ३०० मील की दूरी पर, ऋर्थात ३० घंटे के रास्ते पर। इतनी दूर सत्याप्रहियों के कुटुम्बों को लाना, ले जाना जरा मुश्किल और महँगा भी था। पिर वे भी अपने घर-बार छोड़कर इतनी दूर जाने को तैयार नहीं हो सकते थे। श्रीर श्रगर हो भी जावें तो सत्यार्पाहयों के छूटने पर उन्हें वहाँ भेजना श्रादि भी श्रसम्भव-सा प्रतीत हुआ।

इसिलए स्थान तो ट्रान्सवाल में और सो भी जोहान्सवर्ग के नजदीक ही होना जरूरी था। मि० कैलनवेक का परिचय में पहले दे चुका हूँ। उन्होंने ११०० एकड़ जमीन खरीदी, और वह सत्याप्रहियों के उपयोग के लिए दे दी। उस जमीन में कुछ फल-पौधे और एक छोटा-सा पाँच-सात मनुष्यों के रहने योग्य मकान भी था। करीव ही पानी का एक मरना भी था। स्टेशन यहाँ से एक मील था और जोहान्सवर्ग २१ मील। वस इसी जमीन पर मकान वाँध कर सत्याप्रही कुटुम्बों को वसाने का निश्चय किया।

## टॉल्सटॉय फार्म (२)

जमीन ११०० एकड़ थी। उसके एक सिरे पर एक छोटी सी टेकड़ी थी। जिस पर एक छोटा सा मकान. भी था। फल के कुछ पेड़ थे, जिनमें नारंगी, श्रॅंप्रिकोट, प्लम खूब पैदा होते थे— इतनी तादादे में कि मौसम में सत्याप्रहियों के पेट भर खाने पर भी बच रहते। एक छोटा-सा मरना भी था, जिससे खच्छ पानी मिल सकता था। रहने के स्थान से वह कोई ४०० गज की दूरी पर होगा। पानी कावड़ों से लाना पड़ता, खासा परिश्रम भी हो जाता।

इस स्थान पर हमने यह नियम रक्ला कि नौकरों के द्वारा किसी प्रकार का घरू, खेती का या मकान बाँधने का काम भी न लिया जाय। इसलिए पाखाने साफ करने से लेकर खाना पकाने तक का सभी काम प्रत्येक कुटुम्ब को स्वयं ही करना पड़ता था। कुटुम्बों को रखना था। पर पहले ही से यह नियम बना रक्ला था कि स्त्रियों श्रीर पुरुषों को श्रलग-श्रलग ही रक्ला जाय। इस लिए मकान भी श्रलग श्रलग श्रीर दूर-दूर ही बनाये गये। इस स्त्रियां श्रीर साठ पुरुषों के रहने योग्य मकान बनाने का फौरन निश्चय किया गया। मि० कैलनवेक के रहने के लिए भी एक मकान बनाना था श्रीर उसके साथ ही साथ एक पाठशाला के लिए भी।

इसके श्रतावा बढ़ईखाना, मोचीखाना आदि के लिए भी एक मकान बना लेना आवश्यक था।

यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आने वाले थे, वे गुजरात, मद्रास, आंध्र और उत्तर भारत के थे। धर्मानुसार वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई भी थे। लगभग ४० तहरा, दो तीन बूढ़े, पाँच ित्रयाँ और २४-३० बच्चे थे, जिनमें ४-४ बालायें थीं।

स्त्रियों में से जो ईसाई थीं उन्हें श्रीर दूसरों को भी मांसाहार की आदत थी। मि० कैलेनबेक का और मेरा अभिप्राय था कि बड़ा अच्छा हो यदि मांसाहार को स्थान न दिया जाय। पर सवाल यह था कि ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए भी मांस छोड़ने के लिए किस तरह कहा जाय, जिन्हें जन्म ही से मांस से कोई नफरत न हो, जो आपत्काल में ऐसे स्थान पर आ रहे थे, श्रीर जिन्हें बचपन से उसका दृढ़ श्रभ्यास था, यदि नहीं कहते तो खर्चा बेहद बढ़ जाता। फिर जिन्हें गो-मांस खाने की श्रादत हो उन्हें क्या वह दिया जाय ? रसोई । घर कितने हों ? मेरा धर्म क्या था ? इन सब कुटुम्बों को द्रव्य देकर में मांसाहार या गोमांस का व्यवहार करने के लिए, अप्रत्यत्त रूप से क्यों न हो, सहायता तो कर ही रहा था! अगर मै यह नियम कर दू कि मांसाहारी को सहायता नहीं मिल सकती तब तो मुझे शुद्ध निरामिपभोजी लोगों के बल पर ही सत्याप्रह चलाना पड़ेगा। पर यह हो भी कैसे सकता था ? युद्ध तो तमाम भारतीयों के लिए था। मै अपना धर्म सपष्ट रूप से समम गया। ईसाई या मुसलमान भाई यदि गोमांस भी मांगते तो भी उनको मुझे वह देना ही भाग था। मै उनको यहाँ त्राने से रोक नहीं सकता था।

पर श्रेम का वाली परमात्मा है। मैंने तो सरलता पूर्वक ईसाई

बहिनों के सामने अपनी संकटापन्न दशा रक्खी। मुसलमान माता-पिताओं ने तो मुझे यह छुट्टी दे रक्खी थी, कि मैं केवल निरामिष पाकशाला ही रक्खूं। बहनों के साथ मुझे बात चीत कर लेना अभी बाकी था। उनके पुत्र या पित तो जेलों में ही थे। वे भी मुझे सम्मित दे चुके थे। कई बार उनके साथ में ऐसे प्रसंग हम लोगों के सामने उपस्थित हुए थे। बहनों के साथ इतना निकट सम्बन्ध होने का यह पहला ही अवसर था,। उनके सामने मैंने मकान सम्बन्धी अमुविधा धनाभाव और मेरे व्यक्तिगत विचार इन तीनों बातों को रख दिया। साथ ही यह कह कर मैने उन्हें निर्भय भी कर दिया था कि यदि वे चाहेंगी तो मैं तो उन्हें गोमांस भी दे दूंगा। बहनों ने प्रेम-भाव से यह स्वीकार कर लिया कि वे मांस नहीं मंगावेंगी।

खाना पकाने का काम बहनों को सौंप दिया गया। उनकी सहायता के लिए हममें से एक दो पुरुष भी रख दिये गये जिन में में तो अवश्य ही था। मेरी उपस्थित छोटे-मोटे मत-भेद के मामलों को यों ही भगा दिया करती थी। यह भी तय हुआ कि भोजन बिलकुल सादा हो। भोजन करने का समय भी निश्चित कर दिया गया। सब के लिए पाकशाला एक ही रक्खी गई। सब एक साथ ही भोजन करते। सब अपने अपने बर्तन भी साफ कर लिया करते। सार्वजनिक बर्तन साफ करने के लिए बारिय़ा मुकरराकर दी गई थीं। मुझे यहाँ पर यह वह देना चाहिए कि टॉलटॉय फार्म बहुत दिन तक चलता रहा, पर वहाँ न तो कभी भाइयों ने मांसाहार के लिए इच्छा जाहिर की और न बहनों ने। शराब तंबाक आदि तो पहले ही से बन्द थे।

मै पहले लिख चुका हूँ, कि हमारा यह भी श्राप्रह था कि सकान बांधने का काम हमी-हम कर लें। राज तो स्वयं कैलेनवेक

ही थे। उन्होंने एक और यूरोपियन साथी दूंढ लिया। एक गुजराती सुतार ने मुफ्त सहायता देना स्वीकार किया, और वही दूसरे एक सुतार को भी कम मजदूरी पर तय कर ले आया। शेष मजदूरों का काम हम लोगों ने खुद ही कर लिया। हम लोगों में जो मजबूत और फ़ुर्तीले बदन वाले थे उन्होंने तो हद कर दी।

बिहारी नामक एक बिह्या सत्याप्रही था। उसने बढ़ई का आधा काम अपने जिम्मे ले लिया। स्वच्छता रखना, शहर में जाकर वहांसे सब समान वगैरा लाना आदि काम सिंह के समान बहादुर थम्बी नायडू ने अपने जिम्मे ले लिया।

इस दुकड़ी में एक भाई प्रागजी देसाई थे। उन्होंने ऋपने जीवन में कभी घूप जाड़। नहीं सहा था। श्रीर यहां तो जाड़ा था, घूप थी श्रीर बारिश की मौसिम थी। हमने अपना श्रीग गोश तो तम्बू में रह कर दिया था। मकान बंध कर तैयार हों, तब उनमें सोयें। करीब दो महीनों के अन्दर मकान तैयार हो गये मकान टीन के थे, इसलिए उनको बनाने में कोई देरी नहीं लगी। आवश्यक आकार प्रकार की लकड़ी तैयार मिल सकती थी। केवल नापनूप कर टुकड़े मात्र करना पड़ते। द्रवाजे 'खिड़कियां श्रादि' ज्यादा नहीं बनाने थे इसलिए इतने थोड़े समय में सभी मकान तैयार हो गये पर इस काम-काज ने भाई प्रागजी की खूब खबर ले डाली। जेल की बनिस्बत फार्म का काम जरूर ही अधिक सख्त था। एक दिन तो परिश्रम श्रीर बुखार के कारण वह बेहोश तक हो गये। पर वह यों इतनी जल्दी हारने वाले आदमी नहीं थे। यहाँ उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह मिहनत पर चढ़ा दिया, और अन्त में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह सबके साथ साथ काम करने लग गये।

यही हाल जोसेफ रॉयपन का था। वह तो बैरिस्टर थे पर उन्हें

इस बात का श्रहंकार नहीं था। वह श्रातिशय कठिन परिश्रम नहीं कर सकते थे। ट्रेन से श्रपना श्रमबाब उतार कर उसे बाहर गाड़ी पर रख देना भी उनके लिए कठिन था। परन्तु यहाँ तो वह भी मिहनत पर चढ गये। उन्होंने वह सब यथाशक्ति कर लिया। टॉल्स्टॉय फार्म पर कमजोर श्रादमी सशक्त हो गये श्रीर सभी परिश्म के श्रादी हो गये।

सभी को किसी न किसी नार्यवश जोहान्सवर्ग जाना पड़ता, बच्चों को भी वहाँ की रेर करने की इच्छा होती। मुझे भी कामना का के लिए वहाँ जाना पड़ता। इसलिए यह तय हुआ कि सार्वजनिक काम के लिए जाने वाले ही को रेल से जाने की इजाजत दी जाय। तीसरे दर्जे को छोड़ कर ऊपर के दर्जे में तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। जिसे केवल सैर करने के लिए जाना हो वह पैदल जावे। हां, रास्ते में नाश्ते के लिए कुछ साथ में जरूर ले जाय। शहर मे अपने खाने पर कोई खर्च न करे। यदि इतने कड़क नियम नहीं बनाये जाते, तो जिन पैसों को बचत करने के लिए बनवास के कष्ट उठाये थे, वे रेल-किराया और शहर के नाश्ते ही मे उड़ जाते।

घर से हम लोग जो नाश्ता ले जाते वह भी सादा ही होता था। घर पर पिसे हुए मोटे और बिना छने हुए आटे की रोटी, मूँ गफली से घर पर ही बनाया हुआ मक्खन, और संतरे के छिल कों का मुख्बा। आटा पीसने के लिए हाथ से चलाने की लोहे की चक्की खरीद ली गई थी। मूँ गफली को भूं जकर पीस डालने से मक्खन बन जाता है। दूध से बनाये मक्खन की बनिस्वत इसकी कीमत एक चौथाई होती थी। संतरे तो फार्म में ही पैदा होते थे। फार्म पर गाय का दूध हम शायद ही कभी खरीदते। अक्सर डिटवे के दूध से ही काम चला ले जाते।

हाँ, तो सैर की बात। जिनको सैर करने के लिए जोहान्सवर्ग जाने की इच्छा होती, वे सप्ताह में एक या दो बार जाते। पर उसी दिन लीट श्राते। में पहले ही कह चुका हूँ कि फासला २१ मील का था। पैदल जाने के इस नियम से सैकड़ों रुपये बचगये। श्रीर पैदल जाने वालों को भी बड़ा लाभ हुआ। कितनों ही को तो चलने का नवीन अभ्यास हो गया। नियम यह था कि इस तरह जाने वालों को रात के दो बजे उठकर २॥ बजे निकल पढ़ना चाहिए। सब छ: से सात घंटों के श्रंदर जोहान्सवर्ग पहुंच जाते। कम से कम समय में पहुंचने वाले को करीब चार घंटे भीर अठारह मिनिट लगते।

पाठक यह ख़याल न करले कि ये नियम हद से ज्यादा कठीर थे। सभी बड़े प्रेम पूर्वक इनका पालन करते थे। बलात्कार से तो मै एक भी आदमी को नहीं रोक सकता था। नौजवान तो क्या सफर में, और क्या आश्रम में, सभी काम हॅसते हँसते और किलकते हुए कर डालते। मजदूरी करते समय वे इतनी ऊधम मचाते कि उन्हें रोकते-रोकते मुशिकल हो जाती। आश्रम पर तो नियम बना लिया था कि बच्चों से उतना ही काम लिया जाय, जितना उन्हें खुश रखते हुए लिया जा सके। पर मजा यह कि इसके कारण कभी कम काम नहीं हुआ।

पाखानों की कथा समम लेने योग्य है। इतनी नड़ी बस्ती थी, पर कही किसीको कूड़ा-कचरा, मैला, या जूठन दूं दे नहीं मिल सकती थी। सभी कूड़ा-कचरा एक गड़हे में हाल कर ऊपर से मिट्टी हाल दी जाती। रास्ते में कोई पानी तक नहीं हालता था। सब पानी बरतनों में एकत्र कर लिया जाता, श्रीर पेड़ों में हाल दिया जाता। जूठन श्रीर साग के कचरे से सुंदर खाद बन जाता। रहने के मकान के नजदीक जमीन में एक चौरस टुकड़ा हेट फुट गहरा खोद रक्खा था। उसी में सब मैला गाड़ दिया,जाता। श्रीर ऊरर से खुदी हुई मिट्टी दबा दी जाती। जरा, भी दुगध नहीं ऋाती थी। मक्खी तक वहाँ नहीं भिनभिनाती थीं। मतलब यह कि किसी को यह खयाल तक नहीं होता था कि वहां मैला गड़ा हुआ है। श्रलावा इसके, खेत को भी सुंदर खाद मिलता रहता। श्रगर हम मैले का सदुपयोग करना सीखलें तो लाखों रूपयों का खाद बचालें श्रीर स्वयं श्रनेक रोगों से बच जावें। मलोत्सर्ग सम्बन्धी हमारी कुटेव के कारण हम पवित्र निद्यों के किनारों के। खराब करते हैं, श्रीर मिक्खयों की पैदायश को बढ़ाते हैं। श्रीर नहा धो कर साफ हो लेने पर भी हमारी इस बेहूदी लापरवाही के कारण ख़ुली विष्टा पर दैठी हुई मक्खी को हम अपने शरीर का स्पर्शं करने देते हैं। एक छोटीं सी कुदाली हमें बहुत भारी गंदगी से बचा सकती है। चलने की राह पर मैला डालना, थूकना, नाक साफ करना, यह सब ईश्वर श्रीर मनुष्य के प्रति महान अपराध है। इसमें दया का अभाव है। जो मनुष्य जंगल मे रह कर भी अपनी विष्ठा को मिट्टी में नही दबा देता, वह दंड का पात्र है।

श्रव हमारा काम यह था कि सत्याप्रही कुटुम्बों को उद्यमी रक्खें, पैसे बचावें, श्रीर श्रन्ततः हम स्वाश्रयी बन जावें। हमने सोचा कि श्रगर हम इतना कर गुजरे तो चाहे जितने समय तक लड़ सकेंगे। जूतों का खर्च भी तो था ही। बंद जूते पहनने से गरमी में तो बड़ी हानि होती है। सारे पैर में पसीना हो श्राता है श्रीर वह नाजुक हो जाता है। हमारे जैसी श्राबोहवा वाले देशों में रहने वालों को तो मोजों की श्रावश्यकता ही नहीं है। हां, कंकड, पत्थर, कांटा श्रादि से पैर की रक्षा करने के लिए हमने एक हद तक जूते को श्रावश्यक माना था। इसलिए हमने

कंटक-रच्चक श्रशीत चएल बनाने का धंधा सीखने का निश्चय किया। दिच्छा श्रिफका में ट्रिपिस् नामक रोमन कैथालिक पादिरयों का एक मठ है। वहाँ पर इस तरह के उद्योग चलते हैं। वे जर्मन होते हैं। उनमें से एक मठ में जाकर कैलनबेक ने चएल बनाना सीख लिया, श्रीर मुझे तथा दूसरे साथियों को भी सिखा दिया। इस तरह कितने ही युवक चएल बनाना सीख गये श्रीर हम श्रपने मित्र-वर्ग में उनको बेचने भी लग गये। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि मेरे कई चेले इस कला में मुक्त से बहुत श्रागे बढ़ गये। दूसरा काम जो हमने शुरू किया था बह बढ़ाई का था। हमारी बस्ती एक छोटासा गांव ही था। वहां तो पाट से लगाकर संदृक तक छोटी-मोटी चीजों की जरूरत बनी रहती। वे सब चीजें हम खुद ही बना लेते। उन परोपकारी मिरित्रयों ने तो कितने ही महीनों तक हमारी सहायता की। इस काम के नायक स्वयं मि० कैलनबेक थे, श्रीर हमें च्छा-च्छा पर उनके कीशल श्रीर दच्चता का श्रनुभव होता था।

बालक बालिकाओं श्रीर युवकों के दि.ए पाठशाला तो अवश्य ही होनी चाहिए न ? यह काम सब से कठिन माळ्म हुआ, श्रीर श्रव तक पूर्णता को नहीं पहुंचा। शिक्षा का भार खासकर मि. केलन बेक श्रीर मुक्तपर था। पाठशाला का समय दो पहर के बाद ही रक्खा जा सकता था। मजदूरी करते-करते हम दोनों दूब थक जाते। विद्यार्थी भी जरूर थक जाते। श्रर्थात् बड़ी देर तक मारे नींद के वे भी मोंके खाते श्रीर हम भी श्रांखों पर पानी लगाते, बच्चों के साथ हंसी-खेल करते श्रीर उनका तथा हमारा भी श्रालस्य भगाते। पर कई बार यह सब प्रयत्न निष्फल होता। शरीर को श्रराम देनां ही पड़ता। किन्तु यह तो पहला श्रीर सब से छोटा विष्न हुश्रां क्योंकि ऊंचते रहने पर भी हम वर्ग को तो

शुरू ही रखते। किन्तु सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि तामिल तेलगु और गुजराती इन तीन भाषाओं के बोलने वालों को एक साथ क्या श्रीर किस तरह पढ़ाया जाय ? मातृभाषा के द्वारा शिचा देने का लोभ तो हमें अवश्य ही रहता था। तामिल तो मै जानता भी था पर तेलगु तो कसम खाने को भी नही। इस हालत में श्रकेला एक शित्तक क्या-क्या कर सकता था ? युवकों में से कुछेक से शिचा का काम लेना शुरू किया। पर वह सफल नहीं हुआ। भाई प्रागजी का उपयोग अवश्य ही होता था। युवकों में से कई नट खट थे और कुछ श्रालसी। किताबों से उनकी कभी बनती ही नहीं थी। भला ऐसे विद्यार्थी पाठकों के पास क्यों कर जावें १ फिर मेरा काम भी अनियमित रहता था। आवश्यकता पड़ने पर मुझे जोहान्सबर्ग जाना ही पड़ता। यही हाल मि. कैलनबेक का था। दूसरी कठिनाई धार्मिक-शिचा के विषय में पड़ती। पारसी को अवेस्ता पढ़ने को इच्छा होती। एक खोजा बालक था। उसके पास ऋपने पंथ सम्बन्धी एक छोटीसी किताब थी। उसे पढ़ाने का भार उसके पिता ने मुक्तपर डाल रक्ला था। मुसलमान श्रौर पारसियों के लिए तो मैने कुछ कितावें एकत्र की। हिन्दूधर्म के तत्व भी, जहाँ तक मैं उन्हें सममा था मैने लिख रक्खे थे-यह याद नहीं कि मेरे बच्चों के लिए या फार्म में । अगर वे इस समय मेरे पास होते तो मैं अपनी गति-प्रगति जानने के लिए यहाँ लिख़ देता । पर यों तो मैने अपने जीवन में ऐसी कितनी ही वस्तुयें फेंक दी हैं, श्रौर जला डाली हैं। ज्यों-ज्यों मुम्ने इनके संग्रह करने की जरूरत कम मालूम होती गई, श्रौर साथ ही साथ ब्यों-ब्यों मेरा व्यवसाय बढ़ता गया, त्यों-त्यों मैं उनका नाश ही करता गया। पर इसके लिए मुझे किसी प्रकार का पश्चात्ताप भी नहीं होता। यदि मै ऐसा न करता तो उनका संप्रह मेरे लिए एक भारी बोक्ता और खर्चीली चीज

हो जाता। उनको संग्रहित करने के साधन मुझे उत्पन्न करना पड़ते। श्रीर यह तो मेरे श्रपरिप्रही श्रात्मा के लिए श्रसहा हो जाता।

पर यह शिचा-प्रयोग व्यर्थ नहीं साबित हुआ। लड़कों में कभी असिहिन्युता नहीं दिखाई दी। एक दूसरे के धर्म और रीति-नीति का वे आदर करना सीख गये, और सभ्यता सीख गये। उद्यमी भी बने। आज भी उन बालकों में से जितनों को मैं जानता हूँ, उनके कार्यों को देखते हुए मुझे यही मालूम होता है, कि टॉल्स्टॉय फार्म पर उन्होंने जो हुइ सीखा था वह व्यर्थ नहीं गया। अधूरा सही, पर था वह विचारमय और धार्मिक प्रयोग टॉल्स्टॉय फार्म की अत्यन्त मधुर स्मृतियों में से शिचा की स्मृति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है।

पर इन मधुर स्मृतियों के लिए एक पूरे प्रकरण की आवश्य-

## : 22:

## टॉल्स्टॉय फार्म (३)

इस प्रकरण में टॉल्स्टॉय फार्म की कितनी ही स्मृतियों का संप्रह होगा। इसलिए अवश्य ही वे असम्बद्ध तो मालूम होंगी, पर पाठक इसके लिए मुझे चमा करें।

शिचा के लिए जैसा वर्ग मुझे मिला था शायद ही वैसा किसी को मिला हो। सात सात-साल के बालक-बालिकाओं से लेकर बीस-बीस वर्ष के युवक और बारह-बारह तेरह-तेरह वर्ष की बालिकायें भी इसमें थीं। कई लड़के तो निरे जंगली थे। खूब ऊधम मचाते।

इस संघ को क्या पढ़ाया जाय ? इन सब के स्वभाव के अनु-कूल खुद को किस तरह बनाया जाय ? साथ ही मुम्ने सब के साथ किस भाषा में बातचीत करनी चाहिए। तामिल-तेलगू लड़के या तो अपनी मातृभाषा सममते या अंगरेजी। वे कुछ-कुछ डच भी जानते थे। मुझे तो अंग्रेजी से ही काम लेना पड़ा। गुजरा-तियों के साथ गुजराती में, और शेष सब के साथ मैं अंग्रेजी में बोलता। मैं उन्हें प्रधानतया चटकीली कहानियाँ कहता, या पढ़ कर सुना देता। उद्देश यही था कि एक साथ रहते हुए उन्हें मित्र भाव या सेवा के आदर्श का अनुगामी बना दिया जाय। इतिहास-भूगोल का कुछ ज्ञान देकर कुछ-कुछ लिखना भी सिखाता था। कुछेक को श्रंकगिएत भी पढ़ाता था। इस तरह गाड़ी चला ले जाता था। प्रार्थना के लिए कितने ही भजन पढ़ाये जाते थे। उनमें भाग लेने के लिए तामिल वालकों को भी ललचाता था।

बालक और बालिकायें स्वतन्त्रता पूर्वक साथ-साथ बैठते थे।
टॉल्स्टॉय फार्म पर मेरा यह प्रयोग सब से अधिक निर्भय रहा।
जो स्वतन्त्रता मैने उन्हें वहाँ दी और जिसका विकास मैंने उनके
अन्दर किया, वह स्वंतन्त्रता आज उन्हें देने की तथा उसका
विकास करने की हिम्मत मुझे भी नहीं है। मुझे बराबर यह
खयाल बना रहता है कि आज की बनिस्वत तब मेरा मन अधिक
निर्दोष था। इसका कारण मेरा अज्ञान भी हो सकता है। उसके
बाद मुझे कई बार घोखा हुआ है, कई कड़वे अनुभव भी हुए
हैं। जिन्हें मै केवल निर्दोष सममता था वे सदोष साबित हुए
हैं। खुद अपने अन्दर गहराई के साथ देखने पर मैंने विकारों
को छिपे हुए पाया है। इसलिए अब मेरा दिल दीन और रंक
बन गया है।

किन्तु मुझे मेरे उस प्रयोग पर कोई पश्चात्ताप नहीं होता। मेरी आत्मा तो यह भी गवाही देती है, कि इस प्रयोग के कारण कोई खराबी नहीं पैदा हुई। पर जिस तरह दृध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है, कुछ वैसी ही हालत अब मेरी हो गई है।

मनुष्य श्रद्धा श्रथवा धेर्य किसी दूसरे से नहीं चुरा सकता।
'संशयात्मा विनश्यित' टॉल्स्टॉय फार्म पर मेरी हिम्मत श्रीर श्रद्धा चरम सीमा को पहुंच गई थी। में परमात्मा से बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं कि वह मुझे फिर वही हिम्मत श्रीर श्रद्धा दे। पर वह सुने तब न! उनके सामने तो मेरे जैसे श्रसंख्य भिखारी हैं। हां,

श्राशा के लिए इतना स्थान जरूर है कि उनके द्वार ,पर जहाँ श्रमंख्य भिखारी खड़े हैं तहां उनके कान भी तो श्रमंख्य हैं। इसलिए मुझे उनपर पूरी श्रद्धा है। जब मैं योग्य हो जाऊँगा तब वह मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे।

यह था मेरा वह प्रयोग।

बद्माश समझे जाने वाले लड़कों को श्रौर निर्देश सयानी वालिकाश्रों को में साथ-साथ स्नात के लिए भेजता। बालकों को मर्यादा-धर्म खूब समभ दिया गया था। मेरे सत्यात्रह से वे सब परिचित थे। माता की तरह मेरा उन पर प्यार था। इस बात को में तो जानता ही था. पर वे उसे भी मानते थे। पाठक उस पानो के फरने को न भूलें। पाकशाला से वह दूर था। वहां पर इस तरह का सिम्मलन होने दिया जाय श्रौर साथ हो निर्देशिता की भी श्राशा रक्खी जाय? मेरी श्रांखें तो उन बालिकाश्रों के साथ-साथ उसी तरह घूमती रहती थीं, जिस तरह एक माता की श्रांखें श्रपनी लड़की के श्रासपास घूमती रहती हैं। प्रत्येक काम का समय बंधा हुआ था। स्नान के लिए सब लड़के-लड़कियां साथ जाते। संघ मे एक प्रकार की सुरचितता होती है, वह यहां भी थी। एकांत तो कहीं भी न मिलता। मिलता भी तो कम से कम में तो जरूर ही वहाँ रहता।

खुले बरामदे में सब'सोते थे। बालक श्रौर वालिकायें भी मेरे ही श्रासपास सोती। बिस्तरों के बीच तोन फोट का श्रन्तर रहता था। सोने के क्रम में भी सावधानी जरूर रक्खी गई थी। पर दोषित मन के नजदीक वह सावधानी क्या ची श्र थी? श्रब तो में देखता हूं कि इन बालक-बालिकाश्रों के मामले में परमात्मा ने ही लाज रक्खी। मेरी यह धारणा थी कि बालक-बालिकायें इस तरह निर्दोष भाव से हिलमिल कर रह सकते हैं।

यह प्रयोग मैंने इसी भाव से किया था श्रीर माता पिताश्रों ने भी मुक्तपर श्रासीम विश्वास डाल कर प्रयोग करने दिया।

एक दिन इन्हीं बालिकाओं ने या किसी बालक ने मुझे खबर दी कि एक युवक ने उन दो बाला श्रों से कुछ छेड़ छाड़ की। मैं कांप गया ! तलाश किया, बात सच्ची थी । युवक को सममाया । पर यह काफी न था। मैने यह चाहा कि इन बालाओं के शरीर पर कोई ऐसा ही चिन्ह हो जिसे हरेक युवक समम सके श्रौर जान जाय कि इन बालाओं की श्रोर कदापि कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बालिकार्ये भी सममलें कि उनकी पवित्रता पर कदापि कोई हाथ नहीं डाल सकता। सीता को विकारी रात्रण स्पर्श नहीं कर सका। यद्यपि राम तो दूर थे। ऐसा कौनसा चिन्ह मैं उन बालिकाश्रों को दे सकता था, जिस से वे अपने को सुरचित सममने लगजाय, श्रीर दसरे उन्हें देखकर निर्विकार रहें। रात भर जागा। सुबह बालिकाओं को सम्भाया। बिना किसी तरह चौंकने देते हुए मैंने उन्हें समकाया कि वे मुझे अपने सुन्दर काले लम्बे देश काट डालने की इजाजत दें। फार्म पर हम आपस में ही एक दूसरे के बाल बना लिया करते थे। इसलिए बाल काटने की मशीन हमारे पास रहती थी। पहले तो वे समभ ही नहीं सकीं। बड़ी स्त्रियों को पहले ही समका रक्खा था। मेरी सूचना को तो वे नहीं सह सकीं पर मेरे हेतु को जरूर समभ सकी थीं इसलिए उनकी भी मुझे मदद थी। लड़कियां भव्य थीं। शिव-शिव, पर आज उनमें से एक चल बसी है। वह तेजिस्वनी थी। दूसरी जिंदा है। वह अपनी गृहस्थी चला रही है। अंत में वे दोनों समभा गई। उसी चाए इन हाथों ने, उस प्रसंग को इस समय चित्रित करने वाले इन्हीं हाथों ने उनके बालों पर कैची चला दी। बाद में वर्ग में इस कार्य का विश्लेषण कर सबको समभा दिया गया। परिरणम सुन्दर

निकला। फिर से कहीं बदमाशी की बात तक मेरे कानों पर नहीं आई। इन बालाओं का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे उन्हें फायदा किस हद तक हुआ यह तो परमार्तमा ही जाने। मैं तो आशा करता हूँ कि वे युवक आज भी उस प्रसंग की याद कर करके अपनी हिंदर को शुद्ध रखते होंगे।

ऐसे प्रयोग अनुकरण के लिए नहीं लिखे जाते। यदि कोई शिक्त ऐसे प्रयोगों का अनुकरण करेगा तो जक्तर ही वह बहुत भारी जोखिम अपने सिर पर लेगा। इस प्रयोग का उल्लेख तो केवल यह बताने के लिए किया गया है कि मनुष्य एक खास मार्ग पर कितनी दूर तक जा सकता है। साथ ही सत्याप्रह के युद्ध की शुद्धता भी इससे सूचित हो सकती है। इस चरम विशुद्धि ही में उसकी अंतिम विजय का रहस्य छिपा हुआ था। ऐसे प्रयोगों के लिए तो शिक्तक को माता और पिता दोनों खुद ही बन जाना चाहिए। तर्क को एक तरफ रख कर ही ऐसे प्रयोग किये जा सकते हैं पर इसके लिए बड़ी ही कठिन तपश्चर्या की जक्तरत है।

इस कार्य का असर तमाम फार्मवासियों के रहन-सहन पर पड़ा। कमसे कम खर्च में गुजर करना हमारा हेतु था; इसलिए पोशाक में फर्क करना पड़ा। शहरों में पुरुषों की पोशाक साधारण-तया यूरोपियन ढंग की ही थी। सत्याप्रहियों तक का यही हाल था। फार्म पर इतने कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी हम तो सब मजदूर बन गये थे। इसलिए पोशाक भी मजदूरी की सी, पर यूरोपियन ढंग की रक्खी गई। मजदूर की सी पतळून और उन्होंकी सी एक कमीज। इसमें जेल का अनुकरण किया गया था। मोटे आस्मानी रंग के कपड़े की सस्ती पतल ने और कमीज बाजार में विकती थीं। हम सब उन्होंको पहनते थे। स्त्रियों में से कई सीने-पिरोने का काम अच्छी तरह कर सकती थीं। अतः तमाम सीने का काम वे ही करने लग गईं।

भोजन में चावल, दाल, तरकारी श्रीर कभी खीर। बस, यही सामान्य नियम था। यह सब एक ही बर्तन में परोसा जाता था। भोजन के लिए थाली के बदले जेल में मिलती है उस तर्ज की एक तश्तरी रक्खी जाती थी। चम्मच लकड़ी के रहते, जिन्हें हमने खुद श्रपने हाथों से बना लिया था। भोजन दिन में तीन बार होता था। सुबह छः बजे गेहूं की रोटी श्रीर काफी, ग्यारह बजे दाल, भात तथा साग श्रीर शाम को साढ़े पांच बजे ज्वारी का दलिया श्रोर दुध श्रथवा रोटी श्रीर फिर गेहूं की वॉफी। रात के नौ बजते ही सब सोने को चले जाते। भोजन के बाद शाम के सात-साढ़े सात बजे प्रार्थना होती। प्रार्थना में भजन होते श्रीर कभी-कभी रामायण तथा इस्लामी धर्म-प्रनथों से कुछ पढ़ा जाता था। भजन श्रंप्रेजी, गुजराती श्रीर हिन्दी भी होते। कभी-कभी तीनों भाषा के, श्रीर कभी-कभी किसी एक ही भाषा के।

कार्म पर कई लोग एकादशी व्रत करते थे। माई कं।तवाल भी वहां पहुंचे। उन्हें लङ्घन वगैरा को अच्छा अभ्यास था। उनको देखकर कई लोगों ने चातुर्मास व्रत किया। इन्हों दिन रोजों भी आते थे। हम लोगों में मुसलमान युवक भी थे। उन्हें रोजों रखने के लिए उत्साहित करना हमें अपना धर्म प्रतीत हुआ। उनके लिए प्रात:काल तथा रात के भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई। रात को खीर आदि भी बनाई जाती। मांसाहार तो था ही नहीं और न किसी ने मॉगा ही था। उसके प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए हम भी एक बार भोजन अर्थात् प्रदोष करते। साधारणतया हम लोग सूर्यास्त से पहले पहल भोजन कर लिया करते। मुसलमान लड़के थोड़े ही थे, इस्रालए दूसरे सब सूर्यास्त से पहले खाना खाकर तयार हो जाते। बस इतना ही अन्तर पड़ता था। मुसलमान नवयुवकों ने भी अपने रोजे के दिनों में बड़ी विनयशोलता दिखाई, जिससे किसीको भी अधिक कष्ट नहीं होने दिया। रौर मुसलिम बालकों ने इस समय में उनका साथ दिया, इसका असर भी बड़ा अच्छा हुआ। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं, जब हिन्दू और मुसलमान बालकों में भगड़ा हुआ हो। बल्क इसके विपरीत में तो जानता हूं कि सभी अपने अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ बड़ी शिष्टता का व्यवहार करते थे। एक दूसरे की धार्मिक क्रियाओं में सहायता करते थे।

हम लोग इतनी दूर रहते थे। तथापि बीमारी वगैरा के लिए जो मामूली सुविधार्ये रक्खी जाती हैं, उसमें से एक भी नहीं रक्खी गई थी। उस समय मुझे बालकों की निदी षिता के विषय मे जो श्रद्धा थी, वही बीमारी के अवसर पर कुद्रती उपायों के अवलम्बन पर भी थी। सादे जीवन मे बीमारी हो ही कैसे सकती है। अगर श्रावेगी तो उसका यथोचित प्रतिकार भी किया जायगा इत्यादि मैं सोचता रहता था। मेरी आरोग्य विषयक किताब मेरे प्रयोग श्रोर मेरी तत्कालीन श्रद्धा का स्मारक है। मुक्ते तो यह प्रभिमान था कि मैं तो बीमार हो ही नहीं सकता। मेरा ख़याल था कि केवल पानी, मिट्टी, उपवास श्रीर खान-पान में तरह-तरह के परिवर्तन करने ही से तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। श्रौर यही मैने फार्म पर किया भी। एक भी बीमारी के समय किसी डॉक्टर का इलाज नहीं कराया गया। एक उत्तर हिन्दुस्तानी बूढ़ा श्राया। श्रवस्था होगी कोई ७० वर्ष। दमे श्रीर खाँसी से पीड़ित था। भोजन में फेरफार करने से तथा पानी के प्रयोगों के द्वारा वह निरोग हो गया। पर श्रब इस तरह के प्रयोग करने की हिम्मन

मुम्म में नहीं रही। मैं स्वयं भी दो बार बीमार हो चुका, इसलिए अब मेर: खयाल है, मैं उस श्रिषकार को भी खो चुका।

उन्हीं दिनों में स्वर्गीय गोखले दित्तिण श्रफ्रिका आये। तब हम फार्म पर ही रहते थे। उस प्रवास के वर्णन के लिए एक स्वतन्त्र श्रध्याय की जरूरत है। श्रभी तो एक कडुश्रा-मीठा संस्मरण है उसीको यहाँ लिख देता हूँ। हमारा जीवन-क्रम तो पाठकों ने जान ही लिया। फार्म में खाट के जैसी कोई वस्तु ही नहीं थी। पर गोखले जी के लिए हम एक खोट मांग कर लाये। वहां पर ऐसा एक भी कमरा नहीं था, जिसमें रहकर उन्हें पूरा एकान्त मिल सके। बैठने के लिए पाठशाला के बेच थे। पर इस स्थिति में भी कोमल शरीरवाले गोखले जी को फार्म पर बिना लाये हम कैसे रह सकते थे। श्रीर वह भी उसे बिना देखे क्यों कर रह सकते थे ? मेरा खयाल था कि उनका शरीर एक रात भर के लिए कष्ट उठा सकेगा, श्रीर वह स्टेशन से फार्म तक करीब डेढ़ मील पैरल भी चल सकेंगे। मैंने उन्हें पहले ही से पूछ रक्खा था। अपनी सरलता के कारण उन्होंने बिना विचारे मुक्त पर विश्वास रख सब व्यवस्था को कब्ल भी कर लिया था। कर्म-धर्म संयोग से उसी दिन बारिश श्रागई। ऐन वक्त पर एकाएक मैं भी कोई फेरफार नहीं कर पाया। इस तरह ऋज्ञानमय प्रेम के कारण मैंने उनको उस दिन जो कब्ट दिया, वह कभी नहीं मुलाया जा सकता। वह भारी परिवर्त्तन को तो कदापि नहीं सह सकते थे। उन्हें खून जाड़ा लगा। खाना खाने के लिए पाकशाला में भी उन्हें नहीं ले जा सके। मि० केलनबेक के कमरे में उन्हें रक्खागया था। वहाँ पहुँचते-पहुँचते तो सब खाना ठएडा हो जाता। उनके लिए खुद मैं 'भूप' बना रहा था, श्रौर भाई कोतवाल ने रोटियाँ बनाई । पर यह सब गरम कैसे रहे ? ब्योंन्यों करके भोजनाध्याय समाप्त

हुआ। पर उन्होंने मुक्ते एक शब्द भी नहीं कहा। हां, उनके चेहरे पर से मैं सब कुछ श्रौर श्रपनी मूर्खता को भी जान गया। जब देखा कि हम सब जमीन पर सोते थे, तब तो उन्होंने भी खाट को श्रलग कर दिया, श्रीर श्रपना बिस्तर जमीन पर ही लगवा लिया। रात भर मैं पड़ा-पड़ा पश्चात्ताप करता रहा। गोखले जी को एक आदत थी, जिसे मैं कुटेव कहता था। वह केवल नौकर से ही काम लेते थे। ऐसे लम्बे प्रवासों में वह नौकरों को, साथ नहीं रखते थे। मि० कैलनबेक ने श्रीर मैंने कई बार उनके पैर दबा देने के लिए प्रार्थना की। पर वह टस से मस नहीं हुए। श्रपने पैरों को हमें स्पर्श तक नहीं करने दिया। उलटा कुछ गुस्से में और कुछ इंसी में कहा-"मालूम होता है, आप सब लोगों ने समभ रक्खा कि दुःख और कब्ट उठाने के लिए केवल आप ही पैदा हुए हैं, श्रीर मुक्त जैसे श्रापको केवल कब्ट देने के लिए। लो, भुगतो अब अपनी 'अति' की सजा। मैं तुम्हें अपने शरीर को स्पर्श तक नहीं करने दूंगा। त्राप सब लोग तो नित्य-क्रिया के लिए मैदान में जावेंगे और मेरे लिए कमोड रख छोड़ा है, क्यों ? खैर, परवा नहीं। आज तो मैं जरूर आपका गर्व दूर करूंगा, चाहे इसके लिए कितना ही कब्ट हो "। यह वचन तो वज्र के समान थे। कैलनबेक श्रीर में दोनों सुस्त हो गये। पर उनके चेहरे पर कुछ कुछ हंसी भी थी, बस यही हमें आश्वासन दे रही थी। श्रजु न ने श्रज्ञानवश श्रीकृष्ण को कितना ही कष्ट क्यों न दिया हो, पर क्या यह सब श्रीकृष्ण ने याद रक्खा होगा ? गोखलेजी ने तो केवल सेवा को ही याद रक्ला। श्रौर खूबी यह कि सेवा तो करने भी न दी। मोंबासा से लिखा हुआ उनका वह प्रेम भरा पत्र मेरे हृदय में श्रंकित है। उन्होंने श्राप कव्ट उठा लिया, पर हम उनकी जो सेवा कर सकते थे, वह भी उन्होंने नहीं करने दी।

हमारा बनाया भोजन तो खैर खाना ही पड़ा ? नहीं तो श्रीर करते ही क्या ?

दूसरे दिन सुबह न तो उन्होंने खुद ही आराम लिया न हमें लेने दिया। उनके भाषणों को, जिन्हें हम पुस्तक रूप में छपाने वाले थे, उन्होंने दुरुस्त किया। उन्हें कुछ भी लिखना होता तो पहले वह यहाँ से वहाँ तक टहलते टहलते विचार कर लेते। उन्हें एक छोटा सा पत्र लिखना था। मेरा ख्याल था कि वह फौरन लिख डालेंगे, पर नहीं। मैने टीका की, इसलिए मुने व्याख्यान सुनना पड़ा। "मेरा जीवन तुम क्या जानो ? में छोटी-से-छोटी बात में भी जल्दी नहीं करता। उस पर विचार करता हूँ। उसके मध्यबिन्दु पर ध्यान देता हूँ, विषयोचित भाषा गढ़ता हूँ, और फिर कहीं लिखता हूँ। इस तरह यदि सभी करें तो कितना समय बच जाय, और समाज का कितना लाभ हो ? आज समाज को जो इन अपरिपक्ष विचारों के कारण हानि उठानी पड़ती है उससे वह बच जाय।"

जिस तरह गोखलेजी के आगमन के वर्णन रहित टॉल्स्टॉय फार्म के संस्मरण अधूरे माने कावेंगे, उसी प्रकार यदि मि. कैलन बेक की रहन-सहन का वर्णन भी न दिया जाय, तो वे अधूरे ही रह जावेंगे। इस निर्मल पुरुष का परिचय में पहले दे चुका हूँ। मि० कैलनबेक का टॉल्स्टॉय फार्म पर और सो भी हमारे जैसा रहना एक आध्यर्यजनक वस्तु थी। गोखले सामान्य बातों से आव पित होने वाले पुरुष नहीं थे। कैलनबेक के जीवन में यह महान् परिवर्तन देख कर वह भी अत्यन्त आश्चर्य-चिकत हो गये थे। मि० कैलनबेक ने कभी धूप जाड़ा नहीं सहा था, न किसी प्रकार की मुसीबत पहले उठाई थी। अर्थात स्वच्छन्द जीवन को उन्होंने अपन धर्म बना लिया था। संसार के आनन्दों का उप-

उपभोग तेने में उन्होंने किसी प्रकार की बाकी नहीं रहने दी थी। धन से जितनी भी चीजें खरीदी जा सकती हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी कुछ उठा नहीं रक्खा था।

ऐसे पुरुष का फार्म पर रहना, वहीं खाना-पीना, फार्म वासियों के जीवन के साथ अपने को पूर्णतया मिला देना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। भारतीयों को इस बात पर बड़ा श्राश्चर्य श्रीर श्रानन्द भी हुआ। कितने ही गोरों ने तो उन्हें मूर्ख या पागल ही समभ लिया, कितनों के दिलों में उनकी त्याग-शक्ति के कारण उनके प्रति आदर बढ़ गया। कैलनबेक ने अपने त्याग पर न तो कभी पश्चाताप किया और न उन्हें वह दु:ख रूप मालूम हुआ अपने वैभव से उन्हें जितना श्रानन्द प्राप्त हुआ था, उतना ही, बिलक उससे भी ऋधिक आनन्द वह अपने त्याग से पा रहे थे। सादगी से होनेधाले सुखों का वर्णन करते-करते वह तल्लीन हो जाते। यहाँ तक कि कई बार तो उनके श्रोताओं को भी इस सुख का आखाद करने इच्छा हो जाती। छोटे से लेकर बड़े तक सबके साथ वह इस तरह प्रेम पूर्वक हिलमिल जाते कि उनका छोटे से छोटा वियोग भी सब के लिए असहा हो जाता। फल पौंघों का उन्हें बड़ा शीक़ था, इसलिए बागवान का काम उन्होंने अपने श्रधीन रक्ला था। श्रीर प्रति दिन सुबह बालकों श्रीर बड़ों से उनकी काट-छाँट, रचा वगैरा का काम लेते। मिहनत पूरी लेते, पर साथ ही उनका चेहरा इतना हंसमुख और स्वभाव ऐसा श्रानन्दमय था कि उनके साथ काम करते हुए सबको बड़ा श्रानन्द होता था। जब-जब कभी रात के २ बजे से उठकर टॉलस्टॉय पार्म से कोई टोली जोहान्सवर्ग को पैदल जाती तो कैनलबेक बराबर उसके साथ पाये जाते।

उनके साथ धार्मिक सम्वाद हमेशा होते रहते थे। मेरे नजदीक

श्रहिंसा, सत्य इत्यादि यमों को छोड़ कर तो और कौनसी बात हो सकती थी ? सर्पादि जानवरों को मारना भी पाप है, इस विचार से जिस तरह दूसरे यूरोपियन मित्रों को श्राघात पहुँचा ठीक उस तरह पहले पहले मि० कैलन बेक को भी पहुँचा। पर श्रांत में तात्विक दृष्टि से उन्होंने इस सिद्धान्त को कुबूल कर लिया। हम लोगों के साथ सम्बन्ध होते ही इस बात को तो उन्होंने पहले ही मान लिया था कि जिस बात को बुद्धि स्वीकार करे उस पर श्रमल करना भी योग्य श्रीर उचित है। इसी कारण वह श्रपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन बिना किसी प्रकार के संकोच के एक चएा में कर सके थे।

श्रव तो, चूंकि सर्पादि को मारना श्रयोग्य पाया गया इसलिए मि० कैनलबेक को उनकी मित्रता भी संपादन करने की इच्छा होने लगी। पहले पहल तो उन्होंने भिन्न-भिन्न जाति के साँपों की पहचान जानने के लिए साँपों से सम्बन्ध रखने वाली विताबें इकड़ी कीं। उनसे उनको पता चला कि सभी सर्प जहरीले नहीं होते। बल्कि कितने ही तो खेती की-फसल की रच्चा भी करते रहते हैं। हम सबको उन्होंने सपीं की पहचान बताई; श्रीर श्रंत में एक जबरदंश्त अजगर को उन्होंने पाला, जो फार्म में ही उन्हें मिल गया था। उसे वह रोज अपने हाथों से खिलाते थे। एक दिन नम्रतापूर्वक मैने मि० कैलनबेक से कहा, "यद्यपि आपका भाव तो शुद्ध है, तथापि अजगर शायद इसे समभ न सकता होगा। क्योंकि आपका प्रेम भय से मिश्रित है। इसको छोड़कर उसके साथ इस तरह कीड़ा करने की आपकी मेरी या किसी की शक्ति नही है। श्रीर हम तो उसी हिम्मत को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इस सर्प के पालन में सद्भाव तो देखता हूँ पर श्रहिसा नहीं देख सकता। हमारा कार्य तो ऐसा हो कि जिसे

यह श्रजगर भी पहचान सके। यह तो हमारा हमेशा का श्रनुभव है कि प्राणिमात्र केवल भय श्रीर प्रीति इन दो ही बातों को समभते हैं। श्राप इस सर्प को जहरीला तो मानतें ही नहीं। केवल इसका स्वभाव श्रादि जानने भर के लिए श्रापने इसे कैंद कर रक्खा है। यह तो स्वच्छंद हुआ। मित्रता में तो इसके लिए भी स्थान नहीं है।

मि० कैलनबेक मेरी दलील को समभ गये। पर उनको यह इच्छा नहीं हुई कि अजगर को जल्दी छोड़ दें। मैने किसी प्रकार का दबाव तो डाला ही नहीं। सर्प के बर्ताव में मैं भी दिलचस्पी ले रहा था। बच्चों को तो खुब आनन्द हो रहा था। सब से कह दिया गया था कि उसे कोई सतावे नहीं। पर वह कैदी स्वयं ही अपनी राष्ट्र दूंढ रहा था पिजडे का दरवाजा खुला रह गया या शायद उसीने उसे किसी तरह खोल लिया-परमात्मा जाने क्या हुआ--दो चार दिन के अंदर ही, एक दिन सुबह जब मि० कैलनबेक अपने कैदी को देखने के लिए गये, तो उन्होंने, पींजरे को खाली पाया। वह और मैं भी ख़ुश हो गया। पर इस प्रयोग के कारण हमेशा के लिए सर्प हमारी बात चीत का विषय हो गया। मि० कैल नबेक एक गरीब जर्भन को हमारे फार्म पर लाये थे। वह गरीब भी था श्रीर पंगु भी। उसकी जांघ इतनी टेढी हो गई थी कि वह बिना लडकी के चल ही नहीं सकता था। पर वह बड़ा हिम्मतवर था। शिचित भी था, इसलिए सूदम बातों में भी बड़ी दिलचरपी बताता। कार्म पर वह भी भारतीयों का साथी बनकर सब से हिलमिल कर रहता था। उसने तो निर्भयता पर्वक सर्पों के साथ खेलना तक शुरू कर दिया। छोटे-छोटे सपीं को वह अपने हाथ में ले आता और अपनी हथेली पर उन्हें खिलाता था। कौन कह सकता है कि फार्म अधिक दिन तक चला

होता तो इस जर्मन के प्रयोग क्या परिणाम होता। इसका नाम आल्बर्ट था।

इस प्रयोग के कारण यद्यपि सांप का हर तो कम हो गया था तथापि कोई यह न सममले कि फार्म के अंदर किसी को सांप का भय ही नहीं रहा अथवा सांप को मारने की सब को मनाई थी। हिंसा-श्रहिंसा श्रीर पाप का ज्ञान प्राप्त कर लेना एक बात है श्रीर उसके श्रनुसार श्राचरण करना दूसरी बात। जिसके दिल में सांप का डर है, श्रीर जो प्राण-त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, वह संकट-समय में सांप को कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे याद है कि ऐसा ही एक किस्सा फार्म पर हुआ था। पाठकों ने यह तो स्वयं ही अन्दाज से जान लिया होगा कि फार्म पर सर्पी का उपदव खब रहा होगा। क्योंकि हम लोग वहाँ गये उससे पहले वहाँ कोई बस्ती नहीं थी। बल्कि कितने ही समय से वह निर्जन ही था। एक दिन मि० कैलनबेक के कमरे में श्रचानक ऐसी जगह एक सांप दिखा, जहाँ से उसे भगाना या पकड़ना भी करीब करीब श्रसम्भव था। पहले पहल फार्मे के एक विद्यार्थी ने उसे देखा। उसने मुक्ते बुलाया श्रीर पूछा-कि श्रव क्या करना चाहिए ? उसे मारने की छाज्ञा भी उसने चाही। वह बिना इजाजत भी सांप को मार सकता था परन्तु साधारणतया क्या विद्यार्थी और क्या दूसरे मुझे बिना पूछे ऐसी कोई बात नहीं करते थे। इस सांप को मारने की इजाजत देना मैने अपना धर्म समभा और श्राज्ञा दे भी दी। यह लिखते समय भी मुझे यह नहीं मालूम होता कि मैने वह आज्ञा देने में कोई गलती की। सांप को हाथ में पकड़ने इतनी अथवा अन्य किसी प्रकार से फार्स वासियों को निर्भय कर देने इतनी शक्ति न तो मुक्त में तब थी और न आज तक उसे प्राप्त कर सका हूँ।

पाठक यह तो श्रासानी से जान सकते हैं, िक फार्म पर सत्याप्रिह्मों के दल श्राते रहते थे ! कैंद होने के लिए जाने वाले तथा
कैंद से छूटकर श्राने वाले सत्याग्रही इन दो में से कोई न कोई तो
वहां जरूर ही बने रहते । उनमें दो कैंदी ऐसे वहां श्रा पहुंचे जिन्हें
मिजिस्ट्रेट ने उनके श्रपने मुचलके पर ही छोड़ दिया था श्रीर
जिन्हें दूसरे दिन सजा सुनने के लिए जाना था । बात चीत हो
रही थी । बात-बात में इतना समय हो गया कि श्राखिरी ट्रेन का
वक्त भी श्रा पहुंचा । यह निश्चय नहीं था कि ट्रेन मिल हो जायगी ।
दोनो जवान कसरती थे, वे दोनों श्रीर हम में से कितने हो ताकत
वर लोग दौड़े । रास्ते हा में ट्रेन के श्राने की सीटी मैंने सुनी ।
हम स्टेशन के बाहर तक पहुँचे कि गाड़ी के छूटने की सीटी हुई !
वे दोनों भाई तो एक साथ दौड़ते चले जा रहे थे । मैं पीछे रह
गया ट्रेन खुल गई । इन दोनों को दौड़ते देख कर स्टेशन मास्टर
ने चलती ट्रन को रोक दिया, श्रीर उन दोनों को बैठा दिया ।
जब मैं पहुँचा तो मैने श्रहसान मंदी जाहिर की ।

यह वर्णन करते हुए मैं दो बातें दिखा गया हूँ। एक तो सत्या-प्रिह्यों की अपना प्रतिज्ञा पालन करने तथा जेल जाने की उत्कट उत्सुकता और दूसरे सत्याप्रहियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच जो मधुर-सम्बन्ध स्थापित हो गया था वह । अगर वे दोनों युवक टेन नहीं पकड़ सकते तो वे दूसरे दिन अदालत में हाजिर भी नहीं हो सकते । उनका जामिन दूसरा कोई था ही नहीं। और न इनसे कहीं रुपये ही लिये गये थे। उन्हें तो केवल उनकी भलमनसाही पर ही छोड़ा गया था। वहां पर सत्याप्रहियों की साख उतनी जम गई थी कि जेल जाने के लिए सदा उत्सुक रहने के कारण अदालत के अधिकारीगण भी उनसे कभी जामिन लेना आवश्यक नहीं समसते थे। इस्रलिए उन युवकों को दून चूकने का वड़ा भारी ढर था। श्रीर इसिलए वे तीर की तरह छूटे थे। हाँ इस सत्याप्रह के आरंभ में अधिकारियों की तरफ से सत्याप्रहियों को जरूर इस्न कष्ट हुन्ना था। कहीं-कहीं तो जेल के श्रधिकारी श्रत्यन्त कठोरता पूर्ण व्यवहार भी करते थे। पर ज्यों-ज्यों युद्ध आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों मैंने देखा कि वे नरम होते गये, और कितने ही अधिकारी तो नितान्त मधुरतापूर्ण व्यवहार करने लग गये। और जहां-जहां उनके साथ श्रधिक समय तक मेल-मिलाप का सम्बन्ध या प्रसंग पड़ता वहां वहां तो उस भले स्टेशन मास्टर की तरह वे सहायता तक करने लग गये। पाठक यह न समभले कि सत्याप्रही लोग अधिकारियों को रिश्वत देकर श्रपने श्रनुकूल कर लिया करते होंगे। वहां तो श्रनुचित मार्ग के श्रवलम्बन द्वारा सुविधायें प्राप्त करने का खयाल तक नहीं किया जाता था। पर ऐसा कौन होगा जिसे शिष्ट-सम्मत सुविधार्ये प्राप्त करने की इच्छा भी न हो ? वस इसी प्रकार की सुविधा अनेक स्थानों पर सत्याप्रही प्राप्तकर सकते थे । यदि स्टेशन मास्टर उल्टा आदमी होता तो नियम-भंग न करते हुए भी हमे श्रनेक प्रकार से सता सकता था, श्रौर ऐसे व्यवहार के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। पर इसके विपरीत यदि वह भला आदमी होता तो नियमों का विना किसी प्रकार उल्लंघन किये हमे अनेक प्रकार से सहायता भी पहुँचा सकता था। श्रीर इसी तरह की सुविधार्ये इस फार्म के नजदीक वाले स्टेशन के स्टेशन-मास्टर से हम प्राप्त कर सके थे। पर इसका कारण तो था सत्यामहियों का विवेक, उनका धैर्य, श्रनेक कष्ट सहने की चमता रखनेवाली उनकी सहन शक्ति।

यदि एक श्रप्रस्तुत प्रसंग का भी यहाँ उल्लेख कर दूँ तो श्रनु-चित न होगा। लगभग ३५ वर्ष से मुझे भोजन मे सुधार श्रीर अन्य धार्मिक, श्राधिक तथा श्रारोग्य विषयक प्रयोग करने का शौक है। वह अभीतक ज्यों का त्यों है, जरा भी मंद नहीं हुआ। इन प्रयोगों का प्रभाव मेरे आस-पास रहने वालों पर तो जरूर ही पड़ता। इन प्रयोगों के साथ साथ बिना किसी प्रकार की औषधि की सहायता के केवल प्राकृतिक—मसलन पानी, मिट्टी आदि डप-चारों द्वारा रोगों के इलाज के प्रयोग भी में करता था। मै वका-लत करता था उस समय मविक्तलों के साथ मेरा बिलकुल घर के जैसा सम्बन्ध हो जाता। इसलिए वे मुझे अपने सुख-दुखों में भी भागीदार बनाते। आरोग्य विषयक मेरे कितने ही प्रयोगों से वे परि-चित भी थे। इसलिए वे अक्सर उस विषय मे मेरी सहायता लेते।

टॉल्स्टॉय फार्म पर भी ऐसी सहायता के इच्छक कभी-कभी चले आते । इनमें उत्तर हिंदुस्तान से गिरमिट में आया हुआ लुटावन नामक एक बूढ़ा मविक्कल भी था। अवस्था ७० वर्ष से भी अधिक होगी। उसे बड़ी पुरानी दमे और खांसी की व्याधि थी। अनेकों वैद्यों के काथ-पुडियों श्रीर कई डॉक्टरों की बोतलों को वह श्राजमा चुका था। उस समय मुझे अपने इन उपचारों में असीम विश्वास था। मैंने उसे कहा कि यदि तुम मेरी तमाम शर्तों का पालन करो श्रीर फार्म ही पर रहो। तो मै अपने उपचारों का प्रयोग तुम पर कर सकूँगा। उसका इलाज करने की बात तो मैं कैसे कह सकता था ? उसने, मेरी शर्तों को कबूल किया। लुटावन को 'तमाखू का बहुत भारी व्यसन था। मेरी शर्तों में एक यह भी थी कि वह तमाखू छोड़ दे। लुटावन को 'एक दिन का उपवास कराया। प्रति दिन बारह बजे धूप में 'क्यूनी बाथ' देना शुरू किया। उस समय की ऋतु भी धूप में बैठने लायक थी। उसे थोड़ा भात, कुछ श्रोलिव श्रॉइल (जेतून का तेल ) शहद श्रीर कभी-कभी शहद के साथ साथ खीर, मीठी नारंगी, श्रंगर श्रीर भुने हुए गेहूं की कॉफी श्रादि भोजन के लिए दिया जाता था। नमक श्रीर तमाम मसाले बंद कर दिये गये थे। जिस मकान में भै सोता था उसी मकान में जरा अन्दर की तरफ, लुटावन का भी विस्तर लगा दिया जाता था। सब के विस्तर में दो कम्बल रहते थे, एक विद्याने का और एक ओड़ने का। लकड़ी का तकिया भी रहता था।

एक सप्ताह बीता. लुटावन के शरीर मे तेज प्रवेश करने लगा, दमा कम हुआ, खांसी भी घट गई। पर रात को दमा और खाँसी दोनों सताते। सुक्ते तमालू का शक हुआ। मैंने उसे पूछा। लुटावन ने कहा 'मैं नहीं पीता'। फिर एक दो दिन गये। पर खाँसी में कोई फर्क नहीं हुआ। अब छिपकर लुटावन पर नजर रखने का निश्चय किया। सब जमीन पर ही सोते थे। सर्पादि का भय तो था ही। इसिलए मि० कैलनबेक ने सुक्ते विजली की एक जेवी बत्ती दे रक्खी थी। वह भी एक रखते थे। इस बत्ती को लेकर मैं सोता था। मैंने निश्चय किया कि एक रात विस्तर ही में पड़े-पड़े जागूं। दरवाजे से बाहर बराम दे में मेरा विस्तर लगा हुआ था, और दरवाजे के अंदर नजदीक ही लुटावन लेट रहा था। करीब आधी रात के लुटावन को खांसी श्राई। दियासलाई सुलगा कर उसने बीड़ी पीना शुरू किया। मैं भी धीरे से चूप चाप उसके बिस्तर के पास जा खड़ा हुआ और बत्ती की कल को दबाया। लुटावन घवड़ाया। वह समक गया। बीड़ी बुका कर उठ खड़ा हुआ। श्रीर मेरे पैर पकड़ कर बोला 'मैंने बड़ा गुनाह किया, अब मैं कभी तमालू नहीं पीऊंगा। आपको मैंने धोला दिया। मुझे त्राप माफ करें" यह कह कर वह गिड़ गिड़ाने लगा। मैंने उसे आश्वासन पूर्वक कहा कि बीड़ी छोड़ने में उसीका हित था। मेरे अनुमान के अनुसार खाँसी जरूर मिट जानी चाहिए थी। वह मिटी नहीं इसिलए मुझे शक हुआ। लुटावन की बीड़ी खूटी

श्रीर उसके साथ ही साथ दो तीन दिन में दमा श्रीर खांसी की

शिकायत भी कम हो गई। इसके बाद एक मास में लुटावन बिलकुल नीरोग हो गया। उसके चेहरे पर खूब रौनक आगई और वह बिदा होने के लिए तैयार हुआ।

स्टेशन मास्टर का लड़का, जो दो साल का था, टॉइफाइड (विषम ज्वर) से पीडित था। स्टेशन मास्टर जानते थे कि मै इस तरह उपचार करता हूँ। उन्होंने मेरी सलाह चाही। उस बच्चे को पहले दिन तो मैने खाने के लिए कुछ भी न दिया। दूसरे दिन से खूब मसला हुआ आधा केला लेकर उसमें एक चम्मच ओलिव आइल और नींबू के रस की कुछ बूंद डाल कर देना शुरू किया। बस, और सब खुराक बंद कर दिया। हाँ, रात को इस बालक के पेट पर मिट्टी को पट्टियाँ बांधी जाती थीं। उसे भी आराम हो गया। सम्भव है, डा० का निदान गलत हो, और वह विषम उवर न भी हो।

इस तरह के अनेकों प्रयोग मैंने फार्म पर किये। और जहाँ । तक मुझे याद है, उनमें से एक भी निष्फल नहीं हुआ। पर आज उन्हीं उपचारों को आजमाने की हिम्मत मुम में नहीं है। अब तो विषमज्ञर से पीडित रोगी को केला और ओलिव आइल मुम से नहीं दिया जाय। हाथ पाँव ही काँपने लग जार्ने। १६१८ में भारत-वर्ष में मुझे अतिसार की बीमारी हो गई थी। परन्तु में उसका इलाज नहीं कर सका। मैं नहीं कह सकता कि इसका कारण क्या होगा ? पता नहीं कि जो उपचार अफ्रिका में सफल हुए, वे यहाँ उसी परिमाण में सफल नहीं होते। इसका कारण मेरे आत्मविश्वास की न्यूनता है या वह (उपचार ही) यहाँ के जल-वायु को अनुकूल नहीं होते। पर यह जहर कह सकता हूँ कि इन घरेलू उपचारों की बदौलत तथा टॉल्स्टॉय फार्म में अख्तियार की गई सादगी के कारण, अधिक नहीं तो कम से कम २-३ लाख रुपये की वचत

तो कौम को अवश्य हुई होगी। इसके अलावा रहने वालों में कौटुम्बिक भावना उत्पन्न होगई, सत्यायहियों को शुद्ध आश्रय स्थान मिला. अप्रामाणिकता और दम्भ को कहीं मौका नहीं मिला। मूंग और कंकड अलग-अलग हो गये।

डपयुं क्त कहानियों में बताये खुराक के प्रयोग केवल त्रारोग्य की दृष्टि से किये गये। पर इसे फार्म पर रहते हुए। नैंने केवल श्राध्यात्मिक दृष्टि से खुद अपने ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रयोग भी किया था।

इस बात पर तो सैने विचार किया है श्रौर उपलब्ध साहित्य भी पड़ा है कि निरामिष भोजन करने वाले की हैसियत से हमें दूध का उपयोग करना चाहिए या नहीं, श्रोर यदि हाँ, तो कितना किया जाय। इस फार्म पर रहते हुए मेरे हाथी मे एक किताब या श्रखबार श्राया. जिसमें मैंने पढ़ा कि कलकत्ता में गाय भैसों का दूध विलकुल निचोड़ कर निकाला जाता है। इस लेल मे फूं के की (पंप करने की) अमानुष और भयानक किया का भी वर्णन था। एक दिन मि० कैनलबेक के साथ इसी विषय में दूध पीने की आवश्यकता पर बात-चीत हो रही थी। उसमें मैने इस किया की बात भी उनसे कही। दूध के त्याग से होने वाले श्रन्य कितने ही आध्यात्मिक लाभ भी मैंने उन्हें बताये और यह भी कहा कि अच्छा हो यदि हम लोग दूध का भी त्याग कर सकें। मि० कैनलवेक अत्यन्त साहसीथे अतएव वह दूध छोड़ने का प्रयोग करने को भी एकदम तैयार हो गए। उन्हें मेरी बात बड़ी पसन्द हुई। उसी दिन से हम दोनों ने दूध छोड़ दिया। अन्त मे हम दोनों केवल सूखे और हरे फलो पर ही अपनी आजीविका चलाने लगे। श्राग का पकाया हुआ श्रन भी बन्द कर दिया। इस प्रयोग के परिगाम का इतिहास मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता। पर इतना तो

में जहर कहूंगा कि पाँच साल तक केवल फलाहार पर ही रहने से न तो मुझे कभी कमजोरी मालूम हुई और न किसी प्रकार की व्याधि। इतना ही नहीं, बिल्क उन दिनों शारीरिक काम करने की मुक्तमें सम्पूर्ण शक्ति थी; यहाँ तक कि एक दिन के अन्दर में पैदल ही पैदल दे मील की सफर कर सकता था। ४० मील की सफर तो मेरे लिए एक मामूली सी बात थी। मुझे यह भी दृढ़ तिश्वास है कि इस प्रयोग का आध्यात्मिक परिणाम भी बड़ा मुंदर हुआ था। और इस प्रयोग का कुछ अंशों मे मुझे त्याग करना पड़ा है, इस बात पर मुझे बराबर दु:ख होता रहता है। आज भी यदि में इन राजनैतिक व्यवसायों से, जिनमें में बहुत ही फॅसगया हूँ, किसी प्रकार मुक्त हो जाऊँ, तो इसके आध्यात्मिक परिणामों को जॉचने के लिए इस उम्र में शरीर की जोखिम उठा कर भी, में उस प्रयोग को फिर से शुक्त करदूँ। मेरा तो खयाल है कि डाक्टरो और वैद्यों में आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव भी मेरी राय में हमारे लिए एक महान विद्न है।

पर अब तो इन मधुर किन्तु आवश्यक संस्मरणों को समाप्त कर देना चाहिए। इतने सस्त प्रयोग आत्मशुद्धि के युद्ध के कारण ही हो सकते हैं। टॉल्स्टॉय फार्म आंतिम युद्ध के लिए एक तप-श्चर्या और आत्मिक शुद्धि का स्थान साबित हुआ। इस वात में मुझे पूरा संदेह है कि यदि हमे ऐसा स्थान न मिलता या हम उसे न प्राप्त कर सकते तो आठ वर्ष तक युद्ध चल भी सकता या नहीं, हमें इतना अधिक धन भी मिलता या नहीं, और साथ ही आगे चलकर जिन हजारों मनुष्यों ने उसमें भाग लिया वह ले सकते या नहीं। यह बात हमारे नियम और उद्देश के विपरीत थी कि टॉल्स्टॉय फार्म का ढोल पीट कर प्रचार किया जाय। तथापि जो वस्तु दया के पात्र नहीं थी, उसने लोगों के दया-भाव को जागृत किया और लोगों ने सममा कि वह खुद जिन बातों को करने के लिए तैयार नहीं थे, अथवा जिन्हें वह दु:खद मानते थे उन्हीं वातों को फामवासी कर रहे थे। उनका यह विश्वास उस महान् युद्ध के लिए मूलधन बन गया जो १६१३ में विराट रूप में संचालित किया गया था। इस मूलधन के बदले का हिसाव ही नहीं लगाया जा सकता। यह भी कोई नहीं कह सकता कि वह कब मिलता है। पर मुझे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वह मिलता जरूर है, कोई इसमे सन्देह न करे।

#### : १२:

### श्री गोखले का प्रवास

इस टॉल्स्टॉय फार्म पर सत्याप्रही अपनी जीवन-यात्रा तय कर रहे थे और श्रज्ञात भावी में उनके लिए जो कुछ भी रचा जा रहा था उसके लिए तैयार हो रहे थे। न तो उन्हें इस बात की कोई खबर थी और न कोई चिन्ता ही थी कि लड़ाई कब खतम होगी ? उनकी तो केवल यही एक प्रतिज्ञा थी कि उस खूनी कानून के सामने कभी सिर न भुकावेंगे। इसमें जो कुछ दु:ख कठिनाइयाँ श्रावेगी सब को सहलेंगे। एक सिपाही के लिए तो स्वयं युद्ध ही जीत है। क्योंकि वह उसीमें सुख मानता है। और चूँकि लड़ना न लड़ना उसीके श्रपने श्रधीन होता है हार-जीत तथा श्रपने सुख 'दु:ख का भार भी उसी पर होता है। या यों कहिए कि दु:ख और पराजय जैसे शब्द उसके शब्द-कोष ही में नहीं होते। गीता के शब्दों में कहें तो सुख-दु:ख, हार-जीत उसके लिए समान ही है।

इस बीच यों ही इक्के-दुक्के सत्याग्रही जेल को जाते रहते थे।
श्रीर जब यह प्रसंग भी नहीं श्राता था तब फार्म की बाहरी
प्रवृत्ति को देखते हुए कोई यह नहीं मान सकता था कि यहाँ सत्या
प्रही रहते हैं, या वह लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तथापि यदि
कोई नास्तिक मित्र उधर श्रा निकलता तो वह, हमपर द्या

दिखाता और यदि वह टीकाकार होता तो हमारी निन्दा करता। "काहिल हैं, और क्या ? तभी तो जंगल में पड़े-पड़े खुराक घटा रहे हैं। जेल से हार गये इसीलिए तो फलों के सुन्दर बाग में रह कर श्राराम से नियमित जीवन विता रहे हैं,-शहर के मंमटों से दूर भागकर सुलोपभोग कर रहे हैं"—इस तरह के टीकाकार को कोई यह किस तरह समका सकता है कि सत्याग्रही अनुचित रीति से-नीति का भंग करके जेल जाना कभी ठीक नहीं सममता । भला उसे यह भी कौन समभावे कि सत्याप्रही की शांति और समय में ही युद्ध की तैयारी है। यह भी उसे कौन कहे कि सत्या-प्रही मनुष्य की सहायना का विचार तक छोड़ देता है, वह तो केवल परमात्मा पर विश्वास रखता है। किन्तु अन्त में ऐसे संयोग श्राजुदे जिनकी हमें कल्पना भी नहीं थी। अथवा यों कहें कि वह परमात्मा की माया थी। सहायता भी अकल्पित रीति से आ पहुँची। कसोटी का मौका भी ऐसा बढ़िया आगया, जिसका किसी को खयाल तक न था। फलत: अंत में हमें बाह्य विजय भी ऐसी ली जिसको संसार सम्म सका।

गोखलेजी तथा अन्य नेताओं से मै प्रार्थना कर रहा था कि वे दिल्ला अफ्रिका आकर यहाँ के भारतीयों की स्थिति का अध्ययन करें। इस वात में पूरा-पूरा सन्देह था कि कोई आवेगा भी या नहीं। मि० रिच भी किसी नेता को भेजने की कोशिश कर रहे थे। पर ऐसे समय वहाँ आने की हिम्मत कौन कर सकता था जब लड़ाई बिलकुल मंद हो गई हो? सन् १६११ में गोखले इंग्लैएड में थे, दिल्ला अफ्रिका के युद्ध का अध्ययन तो उन्होंने अवश्यही कर लियाथा। बल्कि धारासभाओं में चर्चा भी की थी। गिरमिटियाओं को नेटाल भेजना बंद करने का प्रस्ताव उन्होंने धारासभा में पेश किया था, जो स्वीकृत भी

हो गया था। उनके साथ मेरा पत्र-व्यवहार बराबर जारी था। भारत सचिव के साथ वह इस विषय में कुछ मशवरा कर रहे थे, श्रीर उन्होंने दिल्ला अफ्रिका जाकर उस प्रश्न का ठीक-ठीक श्रध्ययन करने की इच्छा भी प्रगट की थी। भारत-सचिव ने उनके इस विचार को पसन्द भी किया था। गोखले जी ने छ: सप्ताह के प्रवास की योजना और कार्यक्रम बनाने के लिए मुझे लिख भेजा श्रीर साथ ही वह श्रांतम तारोख भी लिख भेजी, जब वह दक्षिण आफ्रिका से बिदा होना चाहते थे। उनके शुभागमन की वार्ता पढ़कर हमें तो इतना आनंद हुआ कि जिसकी हद नहीं। श्राजतक किसी नेताने द्विए। श्रिफ्रिका की सफर नहीं की थी। द्विण अफ्रिका की तो ठीक पर प्रवासी भारतवासियों की दशा का अवलोकन और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से भी किसी विदेशी रियासत की सफर तक नहीं की थी। इसलिए गोखले जैसे महान् नेता के शुभागमन के महस्त्र को हम सब पूरी तरह समभ गये। हमते यह निश्चय किया कि गोखलेजी का ऐसा स्वागत-सम्मान किया जाय जैसा अब तक बादशाह का भी न हुआ। यह भी तय हुआ कि उन्हें दित्तिण अफ्रिका के मुख्य-मुख्य शहरों में भी ले जाना चाहिए। सत्याप्रही श्रीर दूसरे भी उनके स्वागत की तैयारियों में बड़े उत्साहपूर्वक काम करने लगे। गोरों को भी इस स्वागत में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया था, श्रीर लगभग सभी जगह वे शामिल भी हुए थे। यह भी निश्चय किया गया कि जहाँ-जहाँ सार्वजनिक सभायें हों, उन-उन शहरों के मेयरों को, यदि वे स्वीकार करें तो, श्रध्यत्तस्थान दिया जाय। साथ ही जहाँतक हो सके कोशिश करके प्रत्येक शहर में सभा-स्थान के लिए वहाँ के टाउन हॉल का ही उपयोग किया जाय । हमने यह निश्चय कर लिया कि रेलवे-विभाग की इजाजत प्राप्त करके मुख्य-मुख्य

स्टेशनों को भी सजाया जाय। तदनुसार कितने ही स्टेशनों को सजाने की इजाजत भी हमें मिल गई। यद्यपि, सामान्यतया ऐसी इजाजत नहीं दी जाती। पर हमारी स्वागत की तैयारियों का श्रसर सत्ताधिकारियों पर भी पड़ा। इसिलए उन्होंने भी जितनी उनसे बन पड़ी सहानुभूति दिखाई। मसलन, केवल जोहान्सदर्ग के स्टेशन को सजाने में ही हमें लगभग १५ दिन लग गये। वहाँ हम लोगों ने एक सुन्दर प्रवेश द्वार बनाया था।

दिच्या श्रिफ्रका के विषय में बहुत, कुछ जानकारी तो उन्हें इंग्लैंग्ड में ही मिल चुकी थी। भारत सचिव ने दिवाग श्रिफिका की सरकार को गोखले का दरजा, साम्राज्य में उनका स्थान, इत्यादि पहले ही बता दिया था। किन्तु स्टीमर कम्पनी में टिकट तथा व्यवस्था आदि करने की बात किसीको कैसे सुक सकती थी ? गोखले जी की तबियत नाजुक थी। इसलिए उनको अच्छी कैंबिन श्रौर एकान्त की बड़ी त्रावश्यकता रहती । पर उन्हें तो साफ उत्तर मिल गया कि ऐसी कैंबिन है ही नहीं। मुफ्ते ठीक-ठीक पता नहीं है कि स्वयं गोखलेजी ने या उनके और किसी मित्र ने इण्डिया श्राफिस में इस बात की इत्तिला की। पर कम्पनी के डायरेक्टर के नाम इण्डिया आफिस की तरफ से पत्र पहुँचा। और जहाँ कोई कैंबिन ही नहीं थी वहीं उनके लिए एक बढ़िया कैबिन तैयार हो गई। उस प्रारम्भिक कटुता का ऋंत इस मधुरता के साथ हुआ। स्टीमर के कैप्टन को भी गोखलेजी का बढ़िया खागत क्रने के लिए सूचना पहुँची थी। इसलिए उनके इस सफर के दिन बड़ी शानित और मानन्द के साथ बीते। गोखले उतने ही मानन्द और विनोदशील भी थे जितने वह गम्मीर थे। स्टीमर के खेल वगैरों में वह खूब भाग लेते थे। "इसलिए स्टीमर के मुसाफिरों में वह बड़े प्रिय हो गये । गोखलेजी को यूनियन सरकार का यह विनय-संदेश भी पहुँचा

कि वह यूनियन सरकार के मिहमान हों श्रीर रेलवे के स्टेट सखून में ही सफर करें। किन्तु स्टेट सखून का तथा प्रिटोरिया में सर-कारी मिहमान होना स्वीकार करने का निश्चय उन्होंने मेरे साथ मशवरा करने के बाद किया।

जहाज से वह केपटाउन में उतरने वाले थे। उनका मिजाज तो मेरी श्रपेना से भी श्रधिक नाजुक सावित हुआ। वह एक खास तरह का भोजन ही खा सकते थे। अधिक परिश्रम भी नहीं उठा सकते थे। निश्चित कार्य-क्रम भी उनके लिए असहा हो गया। जहाँतक हो सका उसमें परिवर्तन किया गया। जहाँ कहीं परिवर्तन नही हो सका, वहाँ स्वारध्य बिगड़ने की श्राशंका होते हुए भी उन्होंने उसे कुवूल कर लिया। मुझे इस बात का बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि उनसे बिना पूछे ही मैंने इतना सख्त कार्य-क्रम क्यों तैयार कर डाला ! कार्य क्रम में कितनी ही जगह परिवर्तन किया गया, पर श्रिधकांश तो ज्यों का त्यों ही रखना पड़ा। यह बात मेरे ख़याल में नहीं आई थी कि उन्हें एकांत की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। अतः एकान्त स्थान का प्रबन्ध करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा कठिनाई हुई । पर साथ ही नम्रता पूर्वक मुझे यह तो सत्य के लिए जहर कहना पड़ेगा कि बीमार श्रीर बुजुर्गों की सेवा करने का मुझे खास अभ्यास और शौक भी था; इसलिए अपनी मूर्खता का ज्ञान होने के बाद मैं उसमें इतना सुधार कर सका था, कि उन्हें बहुत काफी एकान्त और शान्ति भी मिल सकी। प्रवास में शुरू से श्राखीर तक उनके मंत्री का काम स्वयं मैने ही किया। स्वयं-सेवक भी ऐसे थे जो सांय-सांय करती अधिरी रात में भी चिटठी का उत्तर ला सकते थे। इसलिए मेरा खयाल है कि उन्हें सेवकों

के श्रभाव के कारण कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा होगा। कैलनबेक भी इन स्वयं सेवकों मे थे।

यह तो प्रकट ही था कि केप टाउन में बढ़िया से बढ़िया सभा होनी चाहिए। श्राइनर कुटुम्ब के विषय में पहले भाग में लिख ही चुका हूँ। उनमें डब्ल्यू पी. श्राइनर से, जो मुख्य थे—अध्यद स्थान स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की गई। हमारी प्रार्थना को उन्होंने मंजूर कर लिया। विशाल सभा हुई। भारतीय और गोरे भी अच्छी तादाड में आये। मि० श्राइनर ने मधुर शब्दों में गोखलेजी का स्वागत किया, और दिल्ला अफ्रिका के भारतीयों के प्रति अपनी सहातुभ्यति प्रकट की। गोखलेजी का भाषण छोटा परिपक विचारों से भरा हुआ और दढ़ किन्तु विनयपूर्ण भी ऐसा था जिसने भारतीयों को प्रसन्न कर दिया और गोरों का दिल भी चुरालिया। गोखलेजों ने जिस दिन दिल्ला अफ्रिका की भूमि पर पर रक्खा उसी दिन वहाँ की पचरंगी प्रजा के हृदय में उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया।

केप टाउन से जोहान्सवर्ग को जाना था। रेल से दो दिन का भवास था। युद्ध का कुरु तेत्र ट्रान्सवाल था। केप टाउन से आते समय राह में हमें ट्रान्सवाल के वड़े सरहदी स्टेशन क्लार्कस्डार्प पर से गुजरना पड़ता था। खास क्लार्कस्डार्प तथा राह में आने वाले श्रन्य शहरों में भी ठहर कर हमें सभाओं में जाना था। इमिलिए क्लार्कस्डार्प से एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। दोनों शहरों में वहाँ के मेयर ही श्रध्यत्त थे। किसी भी शहर को एक घंटे से श्रधिक समय नहीं दिया गया था। ट्रेन जोहान्सवर्ग विलक्जल ठीक समय पर पहुँची। एक मिनट का भी फर्क नहीं पड़ने पाया। स्टेशन पर खासे कालीन वगैरा विद्याये गये थे। एक मंच भी मनाया गया था। जोहान्सवर्ग के मेयर और दूसरे अनेक गोरे भी

हाजिर थे। गोखलेजी जितने दिन जोहान्सवर्ग में रहे, उतने दिन तक उनके उपयोग के लिए मेयर ने उन्हें अपनी मोटर दे दी थी। स्टेशन पर ही उन्हें मानपत्र भी दिया गया। प्रत्येक स्थान पर मान-पत्र तो दिये ही जाते थे। जोहान्सबर्ग का मानपत्र बड़ा सुंदर था। दिच्चिण अफ्रिका की लकड़ी पर जड़ी हुई सोने की हृदयाकार तख्ती पर खुदा हुआथा-तख्ती का सोना भी जोहान्सबर्ग की खान का ही था। लकड़ी पर भारत के कितने ही दृश्यों के सुंदर चित्र खुदे हुए थे। गोखलेजी का परिचय, मानपत्र को पढ़ना, श्रौर उसका उत्तर दिया जाना तथा श्रन्य मानपत्रों का लेना यह सब काम २२ मिनिट के ऋंदर कर लिये गये थे। मानपत्र इतना छोटा था कि उसे पढ़ने में पाँच मिनिट से ऋधिक समय नहीं लगा होगा। गोखले जी का उत्तर भी पाँच ही मिनिट का था। खयं-सेवकों का इन्तजाम इतना बढ़िया था कि पूर्व निश्चित मनुष्यों के सिवा एक भी श्रादमी प्लेटफार्म पर नही श्रा सका।शोरोगुल जरा भी नहीं था। बाहर लोगों की खूब भीड़ थी। तथापि किसी के आने-जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

उनके ठहरने की व्यवस्था मि० कैलनबेक के एक छोटे से सुन्दर बंगले में की गई थी, जो जोहान्सबर्ग से पाँच मील की दूरी पर एक टेकड़ी पर था। वहाँ का दृश्य ऐसा भव्य था, वहाँ की शांति ऐसी आनंद दे।यक थी, और बङ्गला सादा होते हुए भी कला से इतना परिपूर्ण था कि गोखलेजी खुश हो गये। मिलने जुलने की व्यवस्था सबके लिए शहर में ही की गई थी। उसके लिए एक खास आफिस किराये पर ले लिया गया था। उनमें एक कमरा केवल उनके आराम करने के लिए रक्खा गया था, दूसरा मिलने-जुलने के लिए और तीसरा वमरा मिलने आने वाले सङ्जनों के बैठने के लिए। जोहान्सबर्ग के कितने ही प्रसिद्ध गृहाथों से खानगी मुलाकात करने के लिए भी गोखलेजी को ले गये थे। गएयमान्य गोरों की भी एक खानगी सभा की गई थी, जिससे गोखलेजी को उनके दृष्टि-बिन्दु का पूरी तरह ख्याल हो जाय। इपके अलावा जोहान्सवर्ग में उनके सम्मानार्थ एक विशाल भोज भी दिया गया था, जिसमें कोई ४०० आदिमयों को निमंत्रित किया गया था। उनमें लगभग १४० गोरे थे। भारतीय टिकिट लेकर आसकते थे। टिकट की कीमत एक गिनी रक्खी गई थी। टिकटों की आय में से उस भोज का खर्च निकल आया। भोज केवल निरामिष श्रोर मद्यपान रहित था। खाना भी केवल स्वयं-सेवकों द्वारा ही बनाया गया था। इसका वर्णन यहाँ करना कठिन है। द्विण त्रफ्रिका के भारतीयों में हिन्दू-मुसलमान, ज्रुत-त्रज्जूत श्रादि का कोई ख्याल ही नहीं होता। सब एक साथ बैठकर खा लेते हैं। निरामिष आहार करनेवाले भारतीय भी अपने नियम का पालन करते हैं। भारतीयों में कितने ही चत्रिय भी थे। दूसरों के मुन्त्राफिक उनसे भी मेरा तो गाढ़ परिचय था। उनमें से अधि-कांश गिरमिटिया माता-पिता की प्रजा ही होते हैं। कई होटलों में खाना पकाने और परोसने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों की सहायता से इतने मनुष्यों की रसोई की व्यवस्था हो सकी। तरह-तरह के कोई पंद्रह व्यंजन थे। द्विण श्रक्रिका के गोरों के लिए यह एक नवीन और अजीब अनुभव था। इतने भारतीयों के साथ एक पंक्ति में खाने के लिए बैठना, निरामिष भोजन करना श्रीर मद्यपान विना काम चलाना ये तीनों अनुभव उनमें से कइयों के लिए नवीन थे। दो तो श्रवश्य ही सबके लिए नवीन थे।

इस सम्मेलन में गोखलेजी का बड़ा से बड़ा श्रीर महत्वपूर्ण भाषण हुआ। पूरे ४४ मिनट वह बोले। इस भाषण की तैयारी के लिए उन्होंने हमारा खूब समय लिया था। पहले उन्होंने श्रपना जीवन भर का यह निश्चय सुनाया कि एक तो स्थानीय मनुष्यों के दृष्टि-विन्दु की अवगणना नहीं होनी चाहिए, दूसरे,जहाँ तक उनसे मिलकर रहा जाय हम मिलकर रहने की कोशिश करें। इन दो बातों को ध्यान में रखकर मे उनसे जो कहलाना चाहूँ वह उन्हें बता दूँ पर यह मुझे उन्हें लिखकर देना चाहिए था। साथ ही उनकी यह भी शर्त थी कि इनमें से एक भी वाक्य या विचार का वह उपयोग न करें तो मुझे बुरा न मानना चाहिए। लेख न लम्बा होना चाहिए श्रीर न छोटा। कोई महत्व पूर्ण बात भी छूटने न पावे। इन सब बातों का ख़्याल रखते हुए मुझे उनके लिए स्मरणार्थ टिप्पणियाँ लिखनी पड़ती थीं। यह तो मैं सबसे पहले कह देता हूं कि उन्होंने मेरी भाषा का तो जरा भी उपयोग नहीं किया। वह तो अंग्रेजी के पारंगत विद्वान् थे। फिर मै यह आशा भी क्यों करूँ कि वह मेरी भाषा का उपयोग करें। पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरे विचारों का भी उपयोग किया । हाँ, मेरे विचारों की उप-युक्तता को उन्होंने जरूर स्वीकार किया। इसलिए मैंने अपने दिल को समभा लिया कि आख़िर उन्होंने मेरे विचारों का भी किसी तरह उपयोग किया होगा। क्योंकि उनकी विचार शैली कोई ऐसी श्रजीब थी कि उससे हमें यही पता नहीं चलता था कि उन्होंने हमारे विचारों को कहाँ स्थान दिया है, अथवा दिया भी है, या नहीं। गोखलेजी के सभी भाषणों के समय मैं हाजिर था, पर मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं कि जिसमें मुझे यह इच्छा हुई हो कि फलां विशेषण या फलां विचार का उपयोग वह न करते तो श्रच्छा होता। उनके विचारों कीं स्पष्टता, दृदता, विनय, इत्यादि उनके अथक परिश्रम और सत्यपरायणता के फल स्वरूप थे।

जोहान्सवर्ग में केवल भारतीयों की एक विराट सभा भी तो हो जाना जरूरी था। मेरा यह आग्रह पहले से ही चला आरहा

है कि भाषण मातृ-भाषा ही में अथवा राष्ट्-भाषा हिन्दुस्तानी में ही होना चाहिए। इस आग्रह के कारण दिचण अफ्रिका के भारतीयों के साथ मेरा अधिक सरल और निकट का सम्बन्ध हो गया। इसलिए मैं चाहता था कि भारतीयों की सभा में गोखले भी हिन्दुस्तानी में भाषण दें तो बड़ा अच्छा हो, किन्तु इस विषय में इनके विचार मैं जानता था। दूटी-फूटी हिन्दी से काम चलाना तो उन्हें पसंद ही नहीं था। अर्थात वह या तो मराठी में भाषण दे सकते थे या अंब्रेजी में। मराठी में भाषण देना उन्हें कृत्रिम मालूम हुआ। यदि मराठी में बोलते भी तो गुजरातियों तथा उत्तर हिन्दुस्तान के निवासी भारतीयों के लिए उसका श्रनुवाद करना श्रनिवार्य था। यदि ऐसा था तो फिर श्रॅमेजी में ही क्यों न बोला जाय ? पर मेरे पास एक ऐसी दलील थी, जिसको गोखले स्वीकार कर सकते थे। जोहान्सवर्ग में कोंकण के कई मुसलमान भी बसते थे। कुछ महाराष्ट्रीय हिन्दू भी थे। ये सब गोखलेजी का मराठी भाषण सुनने के लिए बड़े लालायित थे, श्रीर उन लोगों ने मुझे यह भी कह रक्खा था कि मैं गोखलेजी से मराठी में भाषण देने के लिए अनुरोध करूँ। इसलिए मैने गोखलेजी से कहा-"यदि आप मराठी में भाषण देंगे तो इन लोगो को बड़ा श्रानन्द होगा। श्राप जो कुछ कहेंगे उसका मैं हिन्दुस्तानी में अनुवाद करके सुना दूंगा। यह सुनकर वह जोर से खिल खिलाकर हॅस पड़े। "तेरा हिन्दुस्तानी का ज्ञान तो मैंने अंच्छी तरह जॉच लिया, वह तुभी को मुबारक हो । पर याद रख अब तुझे मराठी से श्रनुवाद करना होगा। भला बता तो सही इतनी श्रन्छी मराठी तू कहाँ से सीखगय।"? मैने कहा—"जो हाल मेरी हिन्दुस्तानी का है वही मराठी के विषय में भी समिकए। मराठी में एक श्र सर भी मैं नहीं बोल सकता। पर श्राप जिस विषय पर श्राज

कुछ कहेगे उसका भावार्थ मैं जरूर कह दूँगा। आप देखिएगा कि मै लोगों के सामने उसका उत्तट-सुलट अर्थ तो हरगिज नहीं करूँगा। भाषण का अनुवाद करके सुनाने के लिए मैं ऐसे लोग तो आपको अवश्य ही दे सकता हूँ, जो अच्छी तरह मराठी जानतें. हैं। पर शायद आप इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए मुक्तीको निवाह लीजिए, पर बोलिएगा मराठी में। कोंकणो भाइयों के साथ-साथ मुझे भी आपकी मराठी सुनने की बड़ी अभि-लाषा है"। ' भाई अपनी ही टेक रख। अब यहाँ तेरे ही तो पाले पड़ा हुआ हूँ न ? अब कहीं यों थोड़े छुट्टी मिल सकती है !" यह कहकर उन्होंने मुझे खुश कर दिया। इसके बाद जंजीबार तक इस तरह की प्रत्येक सभा में वह मराठी ही में कोले। श्रीर मैं खास उन्हींका नियुक्त किया हुआ अनुवादक रहा । मेरा ख्याल है कि प्रत्येक भारतीय को यथा-सम्भव श्रपनी मातृ-भाषा में श्रथवा व्याकरण शुद्ध श्रंगरेजी की बनिस्वत व्याकरण रहित दूटी फूटी हिन्दी ही में भाषण देना चाहिए। मैं कह नहीं सकता कि यह बात मै उनको कहाँ तक समका सका, किन्तु इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि मुझे प्रसन्न करने के लिए उन्होंने द्विण अफ्रिका में तो मराठी ही में भाषण दिये। मैं यह भी जान सका कि अपने भाषण के बाद उसके प्रभाव से वह खुश भी हुए। द्त्रिण अफ्रिका में अनेक प्रसंगों पर किये हुए अपने बर्तीय से गोखले ने यह बता दिया कि सिद्धान्त की कठिनाई न हो तो मनुष्य को अपने सेवकों को जरूर राजी रखना चाहिए। यह भी एक गुगा है।

### श्री गोखले का प्रवास (चालू)

जोहान्सवर्ग से हमें प्रिटोरिया जाना था। प्रिटोरिया में गोखलेजी को यूनियन सरकार का निमन्त्रण था। तदनुसार होटल में उनके लिए सुरिक्तित जगह में ही हम ठहरे। यहाँ पर उन्हें यूनियन सरकार के मंत्रिमंडल से, जिसमें जनरल बोथा और जन-रल समद्स भी थे, मिलना था। जैसा कि ऊपर लिख चुका हूँ, मैंने उनका कार्यक्रम ऐसा बनाया था कि उन्हें हमेशा करने योग्य कामों की सूचना मै प्रतिदिन सुबह कर दिया करता था। यदि वह चाहते तो अगली रात को भी बता देता। मंत्रि-मंडल से मिलने का काम उत्तरदायित्व पूर्ण था। हम दोनों ने निश्चय कर लिया था कि मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए-जाने की श्राज्ञा भी नहीं मॉगनी चाहिए । मेरी उपस्थिति के कारण मंत्रि-मंडल श्रीर गोखले के बीच में जरूर ही एक हद तक परदा पड़ जाने की सम्भावना थी। मन्त्रीगण उन्हें न तो पेट भर स्थानीय भारतीयों की श्रीर न मेरी ही ऐसी बातें बता सकते जिनको वे ग़लत सममते थे। श्रीर यदि वे कुछ कहना चाहते तो उसे भी खुले दिल से नहीं कह सकते थे। किन्तु इसमें एक असुविधा भी थी। गोखले जी की जिम्मेदारी दुगुनी हो जाती थी। यदि किसी बात को वह भूल जाय, या मन्त्रि-मंडल की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाय जिसका उत्तर उनके पास न हो, तो क्या किया जाय ? अथवा भारतीयों की तरफ से किसी बात को कबूल करना हो तब क्या किया जाय ? ये दोनों बातें बिना मेरी या दिल्ला अफ्रिका के किसी जिम्मेदार नेता की उपस्थिति के कैसे तय हो सकती थीं ? पर इसका निर्णय स्वयं गोखलेजी ने ही फौरन कर डाला। यही कि मैं उनके लिए शुक्त से आखिर तक संचेप में भारतीयों की स्थित का वृत्तान्त लिख दूँ। उसमें यह भी हो कि भारतीय अपनी माँगों में कहाँ तक कम ज्यादा करने को तैयार हैं। इसके बाहर की कोई बात उपस्थित हो, तो उसमें गोखले अपना श्रज्ञान कुवूल करलें । इस निश्चय के साथ ही वह निश्चिन्त भी हो गये। अब रहा यह कि मैं ऐसा एक कागज तयार करलू श्रीर वे उसे पढ़ लें। पर पढ़ने इतना समय तो मैने रखा हो नहीं था। कितना ही संस्रेप में लिखूँ तो भी १८-२० वर्ष का, चार रियासतों की भारतीय जनता की स्थिति का इतिहास मैं १०-२०सफे से कम में कैसे दे सकता था ? फिर उसके पढ़ लेने पर उनको कुछ सवाल तो अवश्य ही सू भते । पर उनकी स्मरण शक्ति जितनी तीव्र थी, उतनी ही उनकी मेहनत करने की शक्ति भी अगाध थी। रात भर जागते रहे। पीलक को और मुझे भी सोने नहीं दिया। प्रत्येक बात की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करली। उलट-सुलट रीति से सवाल करके इस बात की जाँच भी कर ली कि वह स्थिति को बराबर समक गये या नहीं। अपने विचार मेरे सामने कह सुनाये श्रंत में उन्हें पूरा संतोष हो गया। मैं तो निर्भय ही था।

लगभग दो घंटे मन्त्रि-मंडल के पास वह बैठे, श्रीर वहाँ से श्राने पर मुक्त से कहा, "तुझे एक साल के श्रन्दर भारतवर्ष श्राना है। सब बातों का फैसलो होगया है। काला कानून रद होगा; इमिग्रेशन

कानून से वर्ण-भेद निकालदिया जायगा; श्रीर तीन पौंड का कर भी रद होगा।" मैंने कहा-"इसमें मुझे पूरा सन्देह है। मंत्रि-मंडल को जितना मैं जानता हूँ, इतना आप नहीं जानते। आपका आशा-वाद मुझे प्रिय है। क्योंकि स्वयं मैं भी आशावादी हूँ। पर अनेक बातों में घोखा खाने पर अब में इस विषय में आपके इतनी श्राशा नहीं रख सकता। पर मुक्ते भय भी नहीं है। श्राप वचन ले आये, यही मेरे लिए काफी है। मेरा धर्म तो केवल यही है कि म्रावश्यकता उपस्थित होने पर युद्ध ठान दूँ म्रौर यह सिद्ध करदूँ कि वह न्याय्य है। इसकी सिद्धि में आपको दिया गया वचन हमारे लिए बड़ा फायदेमन्द होगा। श्रीर यदि लड़ना ही पड़ा तो वह हमें दूनी शक्ति देगा। पर मुझे न तो इस बात का विश्वास होता है कि बिना अधिक तादाद में भारतीयों के जेल गये इसका निबटारा हो सकता है, और न इस बात का भी कि एक साल के श्चंदर मैं भारतवर्ष जा सकूँगा"। तब वह बोले "मैं तुझे जो कुछ कहता हूँ इसमें कभी फर्क नहीं हो सकता। जनरत बोथाने मुझे वचन दिया है कि काला कानून और वह तीन पौंडवाला कर भी रद होगा। तुझे एक साल के अन्दर भारत लौटना ही होगा। मैं अब इस विषय में तेरी एक भी उजर नहीं सुनूँ गा"।

जोहान्सबर्ग का भाषण प्रिटोरिया की मुलाकात के बाद हुश्रा था।

ट्रान्सवाल से डरबन, मैरित्सबर्ग श्रादि स्थानों को गये। वहाँ कई गोरों से काम पड़ा! कैम्बरली की हीरों की खान देखी। कैम्बरली श्रीर डरबन के स्वागत-मंडलों ने भी जोहान्सबर्ग के जैसे भोज दिये थे। उनमें श्रानेक श्रंग्रेज भी श्राये थे। इस तरह भारतीयों श्रीर गोरों का दिल चुरा करके गोखलेजी ने दिल्ला स्मितिका का किनारा छोड़ा। उनकी श्राहा प्राप्त कर कैलनवेक श्रीर में उन्हें जंजीबार तक छोड़ने के लिए गये थे। स्टीमर में उनके लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था कर दी गई जो उनको सुश्रा-फिक हो। सस्ते में डेलागोश्रा बे, इन्हामबेन, जंजीबार, श्रादि बंदरगाहों पर भी उनका बड़ा सम्मान किया गया।

रास्ते में हमारे बीच जो बाते होतीं उनका विषय भारतवर्ष छौर उसके प्रांत हमारा धमें ही रहता । प्रत्येक बात में उनका कोमल भाव, सत्यपरायणता, स्वदेशाभिमान चमकता था। मैने देखा कि स्टीमर में वह जो खेल खेलते उनमें भी खेलों की बनिस्वत भारतवर्ष की सेवा का भाव ही विशेष रहता। भला उनके खेल में भी सम्पूर्णता क्यों न हो!

स्टीमर में शान्ति के साथ बातें करने के लिए हमें समय मिल ही गया। उसमें उन्होंने मुझे भारतवर्ष के लिए तैयार किया। भारतवर्ष के प्रत्येक नेता का पृथक्करण करके दिखाया। वे वर्णन इतने हूबहू थे कि मुझे बाद मे उन नेताओं का जो प्रत्यक्त अनुभव हुआ, उसमें श्रीर उसके चरित्र-चित्रण में शायद ही कोई फर्क दिखाई दिया।

गोखलेजी के इनिए श्रिफ्रिका के प्रवास में उनके साथ मेरा जो सम्बन्ध रहा उसके ऐसे कितने ही पवित्र संस्मरए हैं, जिनको मैं यहाँ दे सकता हूं। किन्तु सत्याप्मह के इतिहास के साथ उनका कोई सम्बन्ध नही है। इसलिए मुझे श्रांनच्छापूर्व के श्रपनी कलम को रोकना पड़ता है। जंजीबार में हमारा जो वियोग हुआ वह हम दोनों के लिए बड़ा दुखदायी था। किन्तु यह सोचकर कि देह-धारियों के घनिष्ठ से घनिष्ठ सम्बन्ध भी श्रंत में दूटते ही हैं, कैलनवैक ने श्रीर मैंने श्रपना समाधान किया। हम दोनों ने यह श्राशा की कि गोखलेजी की वाणी सत्य हो श्रीर हम दोनों एक साल के अन्दर ही भारतवर्ष जासकें। पर यह श्रसम्भव सिद्ध हुआ।

इतना होते हुए भी गोखलेजी के दिच्या अफ्रिका के प्रवास ने हमें अधिक हुढ़ बना दिया। युद्ध को जब अधिक रंग चढ़ा तब इस मुलाकात का रहस्य और आवश्यकता हम और भी अच्छी तरह समझे। यदि गोखले दिल्या अफ्रिका नहीं आते, मंत्रि-मंडल से वह नहीं मिलते, तो हम तीन पौंडवाले कर को श्रपने युद्ध का विषय ही नहीं बना सकते। यदि काला कानून रद होते ही सत्याप्रह बंद कर दिया जाता तो तीन पौंड के कर के लिए हमें नया सत्याप्रह शुरू करना पड़ता। श्रौर उसमें श्रसंख्य कष्ट उठाने पड़ते। इतना ही नहीं, बल्कि इस बात में भी भारी संदेह था कि लोग उसके लिए शीव तैयार होते भी या नहीं। इस कर को रद करना स्वतन्त्र भारतीयों का कर्त्तव्य था । उसको रद कराने के लिए अर्जियाँ वगैरा सब उपाय काम में लाये जा चुके थे । सन् १८६४ के साल से कर दिया जा रहा था। चाहे कितना ही घोर दु:ख क्यों न हो किन्तु यदि वह दीर्घ कालीन हो जाता है, तो लोग उसके श्रादी हो जाते हैं। फिर उन्हें यह सममाना सहा कठिन है कि उन्हें उसका प्रतिकार करना चाहिए। गोखलेजी को जो वचन दिया गया उसने सत्याप्रहियों के माग को बड़ा सरल बना दिया। या तो सरकार को अपने वचन के श्रनुसार उस कर को रद कर देना चाहिए था, या नहीं तो स्वय वह वचन-भंग ही सत्याप्रह के लिए एक काफी बलवान कारण हो जाता। श्रीर हुआ भी ठीक यही। सरकार ने एक साल के श्रंदर उस कर को रद नहीं किया। यही नहीं बल्कि यह भी साफ-साफ कह दिया कि वह कर रद नहीं किया जा सकता।

इसलिए गोखले के प्रवास से हमें तीन पौंडवाले कर को सत्याप्रह के द्वारा रद कराने में बड़ी सहायता मिली। दूसरे, उनके उस प्रवास के कारण वह दक्षिण श्रिफ्रका के प्रश्न के एक विशेषज्ञ समझे जाने लगे । दिन्तण अफ्रिका सम्बन्धां अब उनके कथन का वजन भी कहीं अधिक बढ़ गया। साथ ही दिन्तण अफ्रिका में रहने वाले भारतीयों की स्थिति का प्रत्यन्न ज्ञान मिल जाने के कारण, वह इस बात को अधिक अच्छी तरह समस सके, कि भारतवर्ष को उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए—और उसे यह बात समसाने में उनकी शक्ति तथा अधिकार भी बहुत बढ़ गया। फलतः अब की बार जब युद्ध चेता तो भारत से धन की वर्षा होने लग गई। लॉर्ड हार्डिंज तक ने सत्याम्रहियों के साथ अपनी सहानुभूति जाहिर कर उन्हें उत्साहित किया। भारत से मि० एएड्यूज और मि० पियसन दिन्ण अफ्रिका आये। यह सब बिना गोखले के प्रवास के नहीं हो सकता था। वचन-भंग कैसे हुआ, और उसके बाद क्या क्या हुआ ? यह तो अगले प्रकरण का विषय है।

#### : 88 :

### वचन-भंग

ध्विण अफ्रिका की लड़ाई में बड़ी सूदमता से काम लिया जा रहा था। यहाँ तक कि प्रचलित नीति के खिलाफ एक भी बात नहीं की जाती थी। इतना ही नहीं, बल्कि इस बात का भी बराबर खयाल रक्ष्या जाता था कि सरकार को भी अनुचित रीति से न सताया जाय । उदाहरणार्थ काला कानून केवल ट्रान्सवाल के भारतीयों के लिए ही था इसलिए केवल ट्रान्सवाल के भारतीयों को ही सत्याप्रह की नीति में दाखिल किया जाता था। नेटाल, केप कॉलोनी इत्यादि देशों से किसीको भी भरती नहीं किया जाता था। बहिक वहां से जिन लोगों ने सत्याग्रह में शामिल होने के लिए श्रपने नाम भेजे थे उन्हें तक इन्कार कर दिया गया था। लड़ाई की मर्यादा भी इस कानून को रद करने तक ही रक्खी गई थी। इस बात को न तो गोरे समक सकते थे और न भारतीय ही समक सकते थे। प्रारम्भ में भारतीय इस बात की माँग किया करते थे कि लड़ाई शुरू करने के बाद काले कानून के ऋतिरिक्त अन्य दु:खों को भी यदि हम लड़ाई के उद्देशों में शामिल कर सकते हों तो क्यों न कर लिया जाय ? शांति पूर्वक मैंने उन लोगों को समकाया कि इससे सत्य का भंग हो सकता है। और जहाँ सत्य के लिए

श्राग्रह किया जा रहा है, वहाँ उसके भंग की बात कैसे शामिल की जा सकती है ? शुद्ध लड़ाई का तरीका तो यही होना चाहिए कि यदि लड़ते-लड़ते जूमते वाले का बल बड़ भी जाय तो भी प्रारम्भ में जिन उद्देशों को लेकर वह चला हो, उनके अतिरिक्त द्सरी बातों को उसे शामिल नहीं करना चाहिए, इसके विपरीत उस उद्देश का वह त्याग भी नहीं कर सकता; फिर भले ही लड़ते लड़ते उसकी शक्ति चीण ही क्यों न हो जाय। इन दोनों बातों पर दिच्छा श्रिफ्रिका में पूरा-पूरा ध्यान दिया गया था। हम इस बात को भी देख चुके हैं कि जिस बल की हिम्मत पर लड़ाई का प्रारं भ किया गया था, वह आगे चलकर मिध्या साबित हुआ तथापि शेष मत्यामही तो, जो केवल मुट्टी भर ही थे, अंत तक अपनी प्रतिज्ञा पर हद ही रहे। किन्तु यह बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल है यह बात कि वल की वृद्धि होते हुए भी हम उसके उद्देशों में दूसरी दूसरी बातें शामिल न करे। उसमें अधिक संयम है। दिल्ए अफ्रिका में इस तरह के प्रलोभन के कई अवसर आये। पर मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि उनमें से एक का भी फायदा नही उठाया गया। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि सत्याप्रही का निश्चय तो एक ही हो सकता है। वह न तो कम कर सकता है और न बढ़ा सकता है; न उसमें वृद्धि के लिए अवकाश है और न चय के लिए ही। मनुष्य जिस नाप से अपने को नापता है, ठीक उसी नाप से संसार भी उसे नापने को जाता है। जब सरकार ने यह देखा कि सत्यापही इतनी सूचम नीति से काम लेते हैं तब वह भी उसी रीति से उनके कार्यों की आलोचना करने लग गई। हाँ खुद के लिए भने ही वह अपने एक भी काम में उस नीति को न अखितयोर करे। दो-चार बार उसने सत्यः प्रहियों के सिर इस नीति के भंग की आरोप मढ़ भी दिया। यह बात तो एक नन्हें से बालक की

समम में भी आ सकती है कि काले कानून के बाद यदि भारतीयों के खिलाफ सरकार किसी नवीन कानून की रचना करती तो उसका समावेश लड़ाई के उद्शों में अपने आप ही हो जाता। तथापि जब नवीन आने वाले भारतीयों के खिलाफ वह इमिग्रेशन कानून बनाया गया, और उसको लड़ाई के उद्देशों में शामिल किया गया तब सरकार ने यही आरोप किया कि लड़ाई के हेतु में एक नई बात शामिल की गई है। पर उसका यह आरोप नितान्त अनुचित था। यदि बाहर से आनेवाले भारतीयों के उपर ऐसी कोई नई शत लगा दी गई जो पहले नहीं थी, तो उसको युद्ध के उद्देशों में शामिल कर लेना उचित ही तो था। और इसीलिए सोरावजी वगैरा युद्ध में शामिल हो सके। पर सरकार इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती थी। किन्तु निष्मच लोगों को इस बात की नीतियुक्तता समकाने में मुझे जरा भी कठिनाई नहीं माछ्म हुई।

गोखलेजी के चले जाने बाद फिर एक ऐसा ही प्रसंग उपिथतं हुआ। गोखले तो सोच रहे थे कि तीन पाँड का कर अवश्य ही एक साल के अंदर उठा लिया जायगा; और उनके जाने बाद होने वाली दिवाण अफ्रिका की पार्लमेन्ट में उस कर को उठाने के लिए कानून भी स्वीकृत हो जायगा। पर दर असल हुआ क्या ? हुआ यह कि जनरल स्मट्स ने उस पार्लमेन्ट में यह जाहिर किया कि नैटाल के गोरे उस कर को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस-लिए सरकार उस कर को रद करने सम्बन्धी कानून को स्वीकार करने में असमर्थ है। वस्तुत: ऐसी कोई बात ही नहीं थी। युनियन पार्लमेन्ट मे चार रियासते हैं। उनमें केवल नेटाल के सभ्यों की कहाँ तक चल सकती थी ? फिर मित्र-मण्डल कानून बनावे, पार्ल-मेट उसको अस्वीकृत करे, तब कहीं वह इस तरह जाहिर कर सकते थे। पर जनरल स्मट्स ने इसमें से एक भी नहीं किया। इसलिए उस हानिकर कर को भी लड़ाई के उदेशों में शामिल कर लेने का शुभ संयोग अनायास हमारे हाथ लग गया। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि युद्ध के चलते हुए यदि कोई वचन दे और उसका भंग करे तो वह युद्ध के उद्देश में शामिल किया जा सकता था। दूसरे, यह कि ऐसे वचन-भंग से गोखले जेसे भारत के सम्मान्य प्रतिनिधि का अपमान हो रहा था, जो दूसरी प्रकार से भारत का श्रपमान ही था। भला उसे हम कैसे बरदाश्त कर सकते थे ? यदि पहली बात ही होती और इधर सत्यायहियों में उनके लिए जूमने की शक्ति भी न होती तो भले ही कर को रद करने के लिए सत्याग्रह जैसे शस्त्र का उपयोग वे न करते। पर जिस बात से समस्त भारत का श्रपमान हो रहा हो, उसे तो वे हरगिज नहीं सह सकते थे। इस लिए इस तीन पौंड के कर की भी लड़ाई के उद्देशों में शामिल कर लेना सत्याप्रहियों के लिए एक धर्म हो गया। और ज्यों ही कर को लड़ाई में शामिल किया गया, त्यों ही गिरमिटियात्रों को भी युद्ध में भाग लेने का मौका मिल गया। पाठकों को याद होगा कि अब तक इन लोगों को युद्ध में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए एक ओर तो लड़ाई के कारण बढ़ गये, और दूसरी ओर योद्धाश्रों की संख्या बढ़ने का भी समय आ पहुँचा।

श्रभी तक गिरमिटियाओं में किसी प्रकार युद्ध की शिक्षा की बात तो दूर रही, लड़ाई की चर्चा भी नहीं की जाती थी। वे निरक्तर थे। इसिलए न 'इण्डियन श्रोपिनियन' पढ़ सकते थे, श्रौर न दूसरा कोई समाचार पत्र। इतना होते हुए भी मैं देखता था कि ये गरीव लोग सत्याप्रह का निरीक्षण खूब कर रहे थे श्रौर जो कुछ भी हो रहा था उसे सममते थे। उनमें से कितनों ही को तो इस बात का बरावर दृदें हो रहा था, कि वे उस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे। जब वचन-मंग हुश्रा श्रौर तीन, पौंड का कर

लड़ाई के उद्देशों में शामिल करने की नोटिस दी गई, तब मुझे भी यह पतान था उन लोगों में से कौन-कौन युद्ध में शामिल होंगे।

वचन-भंग वाली बात मैंने गोखलेजी को लिख भेजी। उन्हें बड़ा दु:ख हुआ। उन्हें मैंने लिख दिया कि आप निर्भय रहें। हम लोग त्रामरण जुर्कींगे त्रीर कर को रद कराएँगे। हाँ, एक साल के अन्दर मेरे भारत जाने की बात अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ गई। गोखलेजी तो अंकगणित के शास्त्री थे न! उन्होंने मुक्त से ज्यादा से ज्यादा श्रीर कम से कम लड़ने वालों की संख्याश्रों के श्रंक मांगे। मुझे इस समय जहाँ तक स्मरण होता है, मैंने उनको ज्यादा से ज्यादा ६४-६६ और कम से कम १६ लड़ने वालों के नाम लिख भेजे। मैने उन्हें यह भी लिख दिया था कि इतनी छोटी संख्या के लिए मैं भारत से आर्थिक सहायता की अपेना नहीं रखता। हमारे विषय में निश्चिन्त रहने और अपने शरीर को श्रिधिक कष्ट न देने के लिए भी मैंने उनसे प्रार्थना की थी। द्विण श्रिफ्रका से बम्बई लौटने पर उन पर कमजोरी के कितने ही त्रारोप मढ़े गये थे। उनकी खबर भी मुझे समाचार पत्रों द्वारा तथा अन्य रीति से मिल चुकी थी। इसलिए मै चाइता था कि हमें आर्थिक सहायता भेजने के लिए वह भारत में किसी प्रकार का श्रान्दोलन न करें। पर मुझे उनका कड़ा उत्तर मिला। "जिस तरह तुम लोग द्विण श्रफ्रिका में श्रपना धर्म सममते हो, उसी प्रकार हम भी यहाँ कुछ-कुछ अपना धर्म अवश्य ही होंगे। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए यह आपको बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है। मैं तो केवल वहाँ की परिस्थिति मात्र जानना चाहता था। हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। इस विषय में हमने आपसे कोई सलाह नहीं माँगी थी।" इन शब्दों के भेर को मैं समम गया। उस दिन से मैंने उन्हें इस विषय में

न तो एक शब्द कहा और न लिखा ही। इसी पत्र में उन्होंने मुझे आधासन और चेतावनी भी दी थी। जब वचन-मंग हुआ तो उन्हें ख्याल हुआ कि अब लड़ाई का अन्त जल्दी न होगा। उन्हें इस बात में भी सन्देह था कि ये मुट्टीभर लोग सरकार का मामना कैसे और कहाँ तक कर सकेंगे! इघर हमने तैयारियाँ शुरू कर दीं। हम जान गये थे कि अब उसके बाद जो युद्ध छिड़ने को था उसमे हम शांति से तो बैठ ही नहीं सकते थे। हम सब यह भी समभ चुके थे कि अब की बार लम्बी-लम्बी सजायें भोगना होंगी। टॉलस्टॉय फार्म बंद करने का निश्चय हुआ। कितने ही छुटुम्ब अपने पुरुष-वर्ग के छूटते ही अपने अपने घर चले गये। बाकी रहने वालों में मुख्यत फिनिक्स के ही थे। अतः तय हुआ कि इसके बाद सन्यामहियों का अड़ा फिनिक्स ही रहे। फिर यदि तीन पौंड वाली लड़ाई में गिरमिटिया भी भाग लें तो नेताल में रह कर उनसे मिलने-जुलने में अधिक मुविधा होगी। इस ख्याल से भी फिनिक्स को सत्यामहियों का कितन के कर बनाना तय हुआ।

श्रभी लड़ाई शुरू करने की तैयारियों चल हो रही थीं कि एक नवीन विध्न श्रा उपिश्यित हुआ, जिसके कारण क्रियों को भी युद्ध में शामिल होने का श्रवसर मिल गया। कितनी ही वहादुर श्रियों ने तो इससे पहले भी युद्ध में भाग लेने की श्राज्ञा माँगी थी। उदाहरणार्थ, जब परवाने विना दिखाये फेरी करके जेल में जाना तय हुआ, तब कितनी ही फेरी करने वाली श्रियों ने भी जेल जाने की इच्छा जाहिर की थी। पर उस समय विदेश में श्रियों को जेल मेजना हम सबको अनुचित माल्म हुआ। जेल में भेजने लायक वैसा कोई कारण भी नहीं दिखाई दिया। श्रलावा इसके उस समय उन्हें जेलों में भेजने की मुमें तो हिम्मत भी नहीं हुई। बिल्क उस समय तो मुमें यही माल्म हुआ कि जो कानून पुरुषों

पर श्रमल करता था उसके लिए ख्रियों का बिलदान देना पुरुषों के लिए लब्जास्पद होगा। पर श्रव तो एक ऐसी घटना हुई जिससे ख्रियों का विशेष श्रपमान होता था। इस्लिए श्रव यही जान पड़ा कि उस श्रपमान को दूर करने के लिए ख्रियों का बिलदान भी दिया जाय तो श्रनुचित न होगा।

#### : १५ :

# विवाह गैर कानुनी

श्रव एक ऐसी घटना हुई कि जिसको देखते हुए यह मालूम होने लगा, मानो परमात्मा स्वयं श्रदृश्य रहते हुए भारतीयों की जीत के लिए कोई सामग्री तैयार कर रहे हों, श्रीर मानों दिच्चा श्रिफ़का के गोरों के श्रन्यायों को श्रिधक स्पष्ट रीति से बता देना चाहते हों। हिन्दुम्तान से कितने ही विवाहित लोग दिल्ला श्रिफिका गये थे। कितनों ही की शादी वहीं हुई थी। भारतवर्ष में यह कानून तो नहीं कि सामान्य विवाहों को भी रजिस्टर किया जाय। धार्मिक क्रिया काफी होती है। यही प्रथा दिच्या श्रिका में भी होनी चाहिए थी, श्रीर चालीस वर्ष से इसी तरह भारतीय वहाँ रह भी रहे थे। भारत के भिन्न-भिन्न धर्मों के नियम।-नुसार जो विवाह होते चले जा रहे थे उनमें से अभीतक एक भी रद नहीं समभा गया था। पर इस समय एक ऐसा मामला अदालत में आया जिसमें न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया कि दिच्या अफ्रीका के कानून में, उसी विवाह के लिए स्थान है जो ईसाई धर्म के अनुसार होता है, - अर्थात जो विवाह-अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है, इसके श्रतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार के विवाह के लिए उसमें स्थान नहीं है। इसका परिणाम

यह हुआ कि इस भयकर फैसले के अनुसार सभी विवाह रद क़रार कर दिये गये, श्रीर फलतः उस कानून की मनशा के श्रनुसार दिल्ए श्रक्रिका में परिएीत कितनी ही भारतीय स्त्रियों का दरजा धर्मपत्नी का न रहा। वे सरासर दाश्तायें गिनी जाने लगीं। और त्रागे चलकर उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा भी पिता की वारिस नहीं रही। इस स्थिति को न तो स्त्रियाँ सह सकती थीं, श्रौर न पुरुष। द्विण श्रफ्रिका में रहनेवाले भारतीयों में इससे भारी खलबली मच गई। अपने स्वभाव के अनुसार मैने सर-कार से पूछा कि क्या वह न्यायाधीश के फैसले को कुत्रूल करती है, या उसके बताये कानून के अर्थ को, यद्यपि वह ठीक है,अनर्थ कर समभ कर एक नये कानून द्वारा हिन्दू, मुसलमान, इत्यादि के धार्मिक विवाहों को कानून न मानेगी १ पर इस समय सरकार क्यों इन बातों की परवा करने चली ? उत्तर नकारात्मक मिला। फिर इस बात का विचार करने के लिए सत्याप्रह-मंडल बैठा कि उस फैसले पर श्रपील की जाय या नहीं ? श्रंत में सभी सभ्य इसी निश्चय पर पहुँचे कि ऐसे मामलों में अपील हो ही नहीं सकती। यदि अपील करना अनिवार्य हो तो सरकार को करनी चाहिए। अथवा यदि सरकार चाहे तो खुले तौर पर भारतीयों का पन्न प्रहण करे, तभी भारतीय कुछ कर सकते हैं। इसके बिना अपील करने के मानी तो गोया यह मान लेना है कि फलां तौर पर हिन्दू मुसल-मानों का विवाह रद हो जाता है। फिर ऐसी अपील करने पर भी यदि हमारी हार हुई तो सिवा सत्याप्रह के दूसरा चारा ही न रहे। इसलिए ऐसे अपमान पर हम तो अपील कर ही नहीं सकते।

श्रव तो ऐसा समय उपस्थित हो गया कि शुभ चौघड़िया या शुभ तिथि की राह देखना श्रसंभव था। स्त्रियों का श्रपमान हो जाने पर कैसे धीरज घारण किया जा एकता था ? यह निश्चय किया

कि जितने लोग मिल जावें उन्होंको लेकर सत्याप्रह शुरू कर दिया जाय। अब स्त्रियों को सत्याप्रह में शामिल होने से हम नहीं रोक सकते थे, बल्कि यह निश्चय किया कि युद्ध में शामिल होने के लिए उन्हें निमन्त्रित भी किया जाय । सबसे पहले तो टॉलस्टॉय फार्म पर रहने वाली बहनों को ही निमन्त्रित किया गया। वे तो स्वयं ही सत्याप्रह में शामिल होने के लिए तड़प रही थीं। युद्ध में होने वाली तमाम कठिनाइयों श्रीर जोखिमों का चित्र पहले पहल मैंने उनके सामने रक्ला। लान-पान, पोशाक, सोना, बैठना आदि सब बातों में उन्हें परतंत्रता रहेगी आदि सममाया। जेल में सख्त मजदूरी करनी होगी, कपड़े धुलाये जावेंगे, अधिकारी लोग अपमान करेंगे, इत्यादि बातों से भी उन्हें सावधान कर दिया। पर वे बहनें तो एक भी बात से नहीं डरी। सभी बहादुर थीं। उनमें से एक तो गर्भवती थी। कई बहनों की गोद में नन्हे-नन्हे बच्चे थे। पर उन्होंने भी शामिल होने के लिए आग्रह किया। मैं तो उनमें से एक को भी नहीं रोक सका। सभी बहनें तामिल थीं। उनके नाम नीचे लिखे हैं:--

श्रीमती थम्बी नायडू; २ श्रीमती एन्० पिल्ले; ३ श्रीमती के० मुरगेसा पिल्ले; ४ श्रीमती ए० पी० नायडू; ४ श्रीमती पी० के० नायडू; ६ श्रीमतो चिन्न स्वामी पिल्ले; ७ श्रीमती एन्० एस्० पिल्ले; = श्रीमती त्रार० ए० मुद्दलिंगम्; ६ श्रीमती भवानी दयाल; १० श्रीमती एम० पिल्ले; ११ श्रीमती एम० बी० पिल्ले।

इनमें से छः बहिनों की गोद में बालक थे। कोई अपराध करके कैंद होना आसान है। पर निदोंष रहते हुए गिरफ्तार होना कठिन है। अपराधी गिरफ्तार नहीं होना चोहता। इसलिए पुलिस उसके पीछे लगी रहती है। और उसे गिरफ्तार करती है। पर स्वेच्छा-पूवंक निदेंषि रहते हुए जेल जाने की इच्छा रखने वाले की पुलिस तब पकड़ती है जब वह मजबूर होजाती है। इन बहनों का पहला प्रयत्न निक्कल हुआ। उन्होंने बिना परवाने की फेरी की, पर पुलिस ने उनको पकड़ने से इनकार किया। उन्होंने फ्रीनिखन से ऑरेंजिया की सरहद में बिला इजाजत प्रवेश किया। पर उन्हें कोई गिरफ्तार ही नहीं करता था। अब इनके लिए यह सवाल खड़ा हो गया कि गिरफ्तार किस तरह होवें ? ऐसे मद भी ज्यादा नहीं थे जो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हों, और जो तैयार थे उनके लिए गिरफ्तार होना कठिन था।

श्रंत में उसी मार्ग का श्रवलम्बन करने का निश्चय किया जिसका श्रंत में श्रवलम्बन करने के लिए सोच रक्खा था। वह तेजस्वी भी साबित हुआ। मैने सोच रक्खा था कि मेरे साथ फिनिक्स में रहने वालों को सबके बाद, र्श्नंत में, जेल भेजना चाहिए। यह मेरे लिए श्रंतिम त्याग था। फिनिक्स मे रहने वाले निकट के साथी छौर सगे-सम्बन्धी थे। यह सोच रक्खा था कि समाचार-पत्र चलाने के लिए आवश्यक आद्मियों को तथा १६ साल से कम उम्र के बालकों को छोड़कर शेष सब की जेल-यात्रा के लिए भेज दिया जाय। इससे श्रधिक त्याग करने के साधन मेरे पास नहीं थे। गोखले को लिखते समय जिन सोलह आदिमयों का जिक्र किया था वे इन्हींमें से थे। मैने यह निश्चय किया था कि इन लोगों को सरहद नांघ कर ट्रान्सवाल में 'बिना परवाने के ले जाकर ट्रान्सवाल मे प्रवेश करने" के गुनाह के अनुसार गिर-पतार करवा दूं। हमें यह भी डर था कि यदि इन लोगों का नाम-ठाम पहले से ही जाहिर कर दिया जायगा, तो शायद सरकार इन्हें गिरफ्तार भी नहीं करेगी।

· इसिलए दो-चार मित्रों को छोड़कर मैने श्रीर किसीसे इस वात का जिक्र तक नहीं किया था। सरहद नांघते समय पुलिस के अधिकारी अक्सर नाम-ठाम पूछते है। हमने यह भी सोचा रक्खा था कि उस समय नाम वगैरा नहीं बताया जाय। ऋधिकारी को नाम वरौरा न बताना भी एक पृथक अपराध समका जाता था। यदि नाम वरौरा बता देते तो पुलिस को यह माछ्म हो जाता कि वे मेरे सगे-सम्बन्धी है, और इसलिए हमे डर था कि शायद वह उन्हें छोड़ भी देती। इसलिए हमने पहले ही से यह निश्चय किया था कि नाम वगैरा न बताया जाय। श्रीर इस विधि के अनुसार ट्रान्सवाल की जिन-जिन बहनों को गिरफ्तार होने की इच्छा थी उन्हें नैटाल में हाजिर हो जाना जरूरी था। जिस प्रकार नैटाल से बिना परवाने के ट्रान्सवाल जाना गुनाह समभा जाता था, ठीक उसी तरह ट्रांसवाल से नैटाल आने वाले का भी वही हाल होता था । इसलिए ट्रांसवाल से आने वाली बहनें यदि पकड़ी जातीं तो नैटाल में ही पकड़ी जातीं। यदि उन्हें पकड़ान गया तो यह तय हुआ था कि नैटाल की कोयले की खानों में, जिनका केन्द्र न्यूकेसल था, वे चली जावें और वहाँ के मजदूरों को खानें छोड़ने के लिए सममावें। इन बहिनों की मातृ-भाषा तामिल थी । उन्हें कुछ कुछ हिंदुस्तानी भी याद थी। मजदूर लोग भी प्राय: मदरास इलाक़ के—तामिल तेलुगु ही थे। दूसरे प्रांत के भी बहुत से थे। यदि मजदूर इन बहनों की बात मान कर मजदूरी छोड़ दे तो मजदूरों के साथ-साथ इन बहनों को भी सरकार गिरफ्तार किये बिना कैसे रहसकती थी ? अतएव मकदूर में भी खूब उत्साह फैलने की पूरी सम्भावना थी। इस तरह सभी बातें ट्रान्सवाल की बहनों को सममा दी गई थीं।

इसके बाद में फिनिक्स पहुँचा। वहाँ सबके साथ बैठ कर बात-चीत की। पहले-पहल तो फिनिक्स में रहने वाली बहनों से इस विषय में बात-चीत कर लेना था। मैं जानता था कि बहनों

को जेल में भेजना एक भयंकर बात है। फिनिक्स में रहने वाली श्रिधकांश बहनें गुजराती थी। इसलिए उन्हें उन ट्रांसवाल वाली बहनों के समान मुस्तेद श्रीर श्रनुभवी नहीं कह सकते थे। फिर उनमें से कितनी ही तो मेरी रिश्तेदार ही थीं। इसलिए केवल मेरे लिहाज से शायद वे जेल जाना मंजूर कर ले और यदि ऐन वक्त पर घवड़ा कर अथवा जेल में जाने बाद कष्टों से अकुला कर माफी वगैरा माँग लें तो मुझे कितना आघात पहुँचेगा? लड़ाई एक-दम शिथिल हो जायगी; इत्यादि सभी बातों पर विचार कर लेना जरूरी था। यह तो मैने निश्चय ही कर लिया था कि श्रपनी पत्नी को तो मैं कभी नहीं ललचाऊँगा।एक तो वह लल-चाने पर ना कही नहीं सकती थी। श्रीर यदि हाँ भर भी लेती तो मुझे यह निश्चय नहीं था कि उस 'हाँ' को कितना महत्व दिया जाय। ऐसे जोखिम के समय स्त्री अपने-आप जो काम करे उसी को मंजूर कर लेना श्रेयस्कर है। यदि वह कुछ न करे तो पति को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। यह सब मै जानता था। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि ऋपनी पत्नी के साथ इस विषय में कोई बात तक न कहूँ। अन्य बहनों के साथ मैने बात-चीत की। उन्होंने ट्रासवाल की बहनों की तरह फौरन बीडा लिया श्रीर सब जेल-यात्रा करने को तैयार होगई। उन्होंने नुझे यह भी विश्वास दिलाया कि हर प्रकार के कष्ट झेल करके भी वे जेल-यात्रा पूरा करेगी। इन सब बातों का सार मेरी पत्नी भी जान गई श्रीर उसने मुक्त से कहा—"मुझे दु:ख होता है कि त्राप मुफ से इस विषय में कोई बात-चीत क्यो नहीं करते १ मुक्त मे ऐसी कौन खामी है, जो मैं जेल न जा सकूंगी ? मुझे भी वही मार्ग लेना है जिसके लिए आप इन बहनों को सलाह दे रहे हैं।" मैने कहा "तेरे चित्त को दुःखी तो मै कैसे

कर सकता हूँ ? न इसमें अविश्वास की ही कोई बात है। मै तो तेरे उत्तर से भी खुश हूँ। पर मुमो इस बात का आभास तक पसद नहीं कि मेरे कहने पर तू जेल गई है। ऐसे काम सब को अपनी अपनी हिम्मत पर ही करना चाहिए। मै यदि तुम से कहूँ, और यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वभावतः जेल चली भी जाय, किंतु अदालत मे खड़ी रहते समय तेरे हाथ-पाँव काँपें, तू हार जाय, या जेल के कष्टों को तू बरदाश्त न कर सके तो इस मे मै तुमका दोष तो न दूंगा, पर मेरी हालत क्या होगी ? मैं फिर तुझे किस तरह अपने पास रक्खूं, और संसार में किस नरह मैं ऊँचा सिर करके खड़ा रह सकूंगा ? इसी भयसे मैंने तुझे अब तक कुछ नहीं कहा था। " मुझे उत्तर मिला:—" यदि मै हार कर छुट जाऊँ तो श्राप मेरा स्वीकार न कीजिएगा। श्राप यह कल्पना भी किस तरह कर सकते हैं कि मेरे बच्चे उन कष्टों को सह सकते हैं, आप सब उन्हें बरदाश्त कर सकते हैं श्रीर श्रकेली में ही उन्हें नहीं सह सकूंगी ? मुझे तो श्रापको इस युद्ध मे शामिल करना ही होगा।" मैने उत्तर दिया " तब तो हमें तुझे शामिल करना ही पड़ेगा। मेरी शर्त तो तू जानती ही है। मेरा स्वभाव भी जानती है। अब भी विचार करना हो तो करले। यदि पूरी तरह विचार कर लेने पर तुझे माऌ्म हो कि युद्ध मे शामिल नहीं होना चाहिए, तो तुझे छुट्टी है। पहले ही सं निश्चय बदलने में कोई शर्म की बात नहीं है। " उत्तर मिला "मुझे कुछ भी सोचना-विचारना नहीं है। मै अपने निश्चय पर दृढ़ हूँ।" फिनिक्स मे अन्य निवासी भी थे, उन्हें भी मैने इस प्रश्न पर स्वतंत्र रीति से विचार करने केलिए कहा। युद्धका श्रंत शीघ्र हो या देरी से , फिनिक्स बना रहे या उसका नाम भी मिट जाय, जाने वाले भले चंगे रहे या बीमार हो जावें, पराकिसी को पीछे न हरना

चाहिए"। इत्यादि शर्ते मैंने सबको बार बार ठोक-पीटकर समभा दीं। सब तैयार हो गये। फिनिक्स के बाहर वालों मे केवल रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदु थे। उनसे मैं ये सब बातें छिपा नहीं सकता था, और न वे पीछे रह सकते थे। जेल तो उन्हें जाना ही था, पर वे चाहते थे कि बाद में जावें। इस दुकडी के नाम नीचे लिखे हैं:—

(१) सौ० कस्तूर मोहनदास गांधी; (२) सौ० जयाकुंवर मिण्लाल डाक्टर; (३) सौ० काशी छगनलाल गांधी; (४) सौ० संतोक मगनलाल गांधी; (४) श्री० पारसी कस्तमजी जीवणजी घोरखोदु; (६) छगनलाल खुशालचन्द गांधी; (७) श्री० रावजी भाई मिण्लाल पटेल; (८) श्री० मगनभाई हिरभाई पटेल; (६) श्री० सोलोमन राँपन; (१०) भाई रामदास मोहनदास गांधी; (११) भाई राजू गोविन्दु; (१२) भाई शिवपूजन बद्री; (१३) भाई गोबिन्द राजुल्द; (१४) श्री कृष्पु स्वामी मुदालियार; (१४) भाई गोकल दास इंसराज; (१६) भाई रेवाशंकर रतनशी सोढ़ा।

श्रागेके हाल सोलहवें श्रध्याय में।

#### : १६ :

## स्त्रियां क़ैद में

यह दुकड़ी सरहद को लांघकर बिना परवाने के ट्रान्सवाल में प्रवेश करने के अपराध में जेल की सैर करने वाली थी। पिछले अध्याय के अंत में दिये हुए नामों को पढ़ने पर पाठक देखेंगे कि इस में से कितने ही नाम ऐसे हैं जिनके मालूम हो जाने पर यह आशंका थी कि पुलिस शायद उन्हें न भी पकड़ती। मेरे विषय में यही हुआ था। दो-एक बार पकड़ लेने पर फिर सरहद लांघते समय पुलिस ने मुझे पकड़ना ही छोड़ दिया। इस दुकड़ी के निकलने की खबर किसी को नहीं मेजी गई थी, फिर समाचारपत्रों को तो कहां से मालूम हो १ उन्हें यह भी समका दिया गया था कि वे पुलिस को अपना नाम-ठाम भी नहीं बतावें। कह दें कि नाम अदालत में बतला दिये जावेंगे।

ऐसे कई मामले पुलिस के पास आते थे। गिरफ्तारी के आदी हो जाने पर भारतीय तो कई बार पुलिस को केवल मधुरता पूर्वक सताने के लिए नाम वग्नैरा बताने से इनकार कर दिया करते थे। इसलिये इस समय भी पुलिस को कोई विचित्रता नहीं माल्स्म हुई। इस दुकड़ी को पुलिस ने पकड़िलया। अदालत में मामला पेश हुआ और सबको तीन-तीन महीने की सख्त करेंद्र की सजा मिली।

जो बहने ट्रान्सवाल में गिरफ्तार न हो सकीं, वे निराश हो कर श्रव नैटाल मे श्राई । विना परवाने के प्रवेश करने के श्रपराध में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। यह तो पहले ही निश्चित हो चुका था कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे, तो उन्हें सीघे न्यू केंसल चले जाना चाहिए, और वहा की कीयले की खानों मे काम करने वाले मजदृरों से अपना काम छोड़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। न्यू कॅसल नैटाल की कीयलों की खानों का केन्द्र है । इन खानों में खासकर भारतीय मजदूर ही थे । बहनों ने अपना काम शुरू कर दिया। इसका परिणाम विजली का सा हुआ। तीन पोंड के कर की बात कहकर उन पर असर डाला गया। सज-द्रों ने अपना काम छोड़ दिया। मुझे इसका तार मिला। मै खुश हुआ, पर साथ ही उतना ही घबड़ाया भी । सवाल यह था कि मुझे क्या करना चाहिए ? मै इस अद्भुत जागृति के लिए तैयार न था। मेरे पास पैसे नहीं थे, और न थे इतने आदमी कि जी इतने बड़े काम को अच्छी तरह संभाल लें। तथापि मै अपने कर्तव्य की जानता था। सीचा, मुझे पहले न्यू कॅमल जाना चाहिए श्रीर वहाँ जो कुछ भी वन पड़े वही करना चाहिए। मैं निकला।

उन वहादुर वहनों को भला अब सरकार कैसे छोड़ सकती थी १ वे गिरफ्तार कर ली गई, और पहली दुकड़ी में जाकर शामिल होगई। उन्हें भी वही मजा दी गई, और उन्हीं के साथ साथ रक्ता गया। अब तो दक्तिण अफ्रिका के तमाम भारतीयों की नींट टूटी, और वे खड़बड़ा कर जाग उठे, माना उनमें नवीन चैतन्य ने प्रवेश किया। परन्तु स्त्रियों के बिलड़ान ने तो भारत को भी जगा दिया। सर निरोजशाह मेहता आज तक तटस्थ थे। सन् १६०१ में उन्होंने मुझे उलहना देकर समकाया था कि मुझे दिन्ए। अफ्रिका नहीं जाना चाहिए। उनका अभिप्राय में पहले ही लिख चुका हूं। सत्याप्रह के युद्ध का भी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। पर क्षियों की क़ैद का तो उनपर भी जादूं का-सा प्रभाव पड़ा। स्वयं उन्होंने अपने टाऊनहाल वाले भाषण में कहा था कि "स्त्रियों की क़ैद ने उनकी शांति को भंग कर दिया"। अब भारतवर्ष चुप-चाप नहीं बैठा रह सकता था।

स्त्रियों की बहादुरी का वर्णन कहाँ तक किया जाय! सबको नैटाल की राजधानी मॉरिट्सवर्ग में ही रक्खा गया। यहाँ उन्हें कष्ट भी खूब दिया गया। उनके खान-पान की जरा भी चिंता नहीं की जाती थी। मजदूरी के स्थानपर उनको धोबी का काम दिया गया। बाहर से खाना मॅगाने की सख्त मनाई थी, जो आख़िर तक क़ायम रही। एक बहन का व्रत था कि वह एक ख़ास तरह का भोजन ही कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से उसे वही ख़ुराक देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। पर चीज ऐसी मिलती कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। श्रोलिव श्रॉइल की विशेष आवश्यकता थी। पर पहले तो वह दिया हो नहीं गया। और जब मिला तो पुराना और खराब। जब क़ैदियों ने प्रार्थना की कि हमारे खर्च से ही खोना मंगवा दिया जाय, तो उम पर उत्तर मिला "यह होटल नहीं है जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा"। वह बहन जब जेल से बाहर निकली तब उसके शरीर में केवल हिंडूयाँ रह गई थीं। बड़ी मुश्किल से वह कहीं बची।

एक दूसरी बहन भयंकर बुखार लेकर बाहर निकली, जिसने थोड़े ही दिन बाद उसे परमात्मा के घर पहुँचा दिया। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ ? वालियामा अट्ठारह वर्ष की बालिका थी। मैं उसके पास गया तब वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। कद ऊँचा था। उसका लकड़ी के जैसा शरीर डरावन माळ्म होता था। मैने पूछा—"वालियामा, जेल जाने पर पश्चात्ताप तो नहीं है?" "पश्चात्ताप क्यों हो ! अगर मुझे फिर गिरफ्तार करे तो मैं पुन: इसो चए जेल जाने को तैयार हूँ।"

'पर इस में यदि मौत आ जाय तो ?"

"भले ही आवे न! देश के लिए मरना किसे न अच्छा लगेगा?" इस बात चीत के कुछ दिन बाद वालियामा की मृत्यु हो गई। देह चला गया, पर वह बाला तो अपना नाम अमर कर गई। इसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए स्थान-स्थान पर शोक सभायें हुई, और कौम ने इस पिवत्र देवी का स्मारक बनाने के लिए एक 'वालियामा हॉन' नामक भवन बनवाने का निश्चय किया। पर कौम ने इस हॉल को बनवा कर अपने धर्म का पालन अभी तक नहीं किया! उसमें कई विष्त उपस्थित हो गये। कौम में फूट हो गई। मुख्य कार्य-कर्ता एक के बाद एक त्रहाँ से चले गये। पर वह ईंट-पत्थर का स्मारक बने, या न भी बने, वालियामा की सेत्रा का नाश नहीं हो सकता। इस सेवा का हॉल तो उसने स्वयं अपने हाथों से बना रक्खा है। आज भी उसकी वह मूर्ति कितने ही हृदयों में विराज रही है। जहाँ तक सारतवर्ष का नाम रहेगा वहाँ तक दित्तिण अफ्रिका के इतिहास में वालियामा का नाम भी अमर रहेगा।

इन बहनों का बिलदान विशुद्ध था। वे बेचारी कानून की बारीकियों को नहीं जानती थीं। उनमें से कितनी ही को देश का खगल तक नहीं था। उनका देश-प्रेम तो केवल श्रद्धा ही पर निर्भर था। उनमे से कितनी ही निरचर थीं। अर्थात् समाचार-पत्र तक नहीं पढ़ सकती थीं। पर वे जानती थी कि क़ौम के मान-वस्त्र का हरण हो रहा है। उनका जेल जाना उनका आर्त्तनाद था, शुद्ध यज्ञ था। ऐसी शुद्ध हार्दिक प्रार्थना ही को प्रभु सुनते हैं। यज्ञ की शुद्ध ही में उसकी सफलता है। प्रभु तो भावना के

भूले हैं। भक्ति पूर्वक अर्थात निस्वार्थ बुद्धि से अपिंत की हुई फूल-पत्ती या पानी भी परमात्मा को श्रिय है। उसका सप्रम स्वीकार' कर वे उससे करोड़ों गुना फल देते हैं। सुदामा के मुड़ी भर चावल के बदले में उसकी वर्षों की भूक भाग गई। अनेकों के जेल जाने से कोई फल न निकले, पर एक शुद्ध आत्मा का भक्ति-पूर्वक समर्पण किसी समय निष्फल न्हीं हो सकता। कौन कह सकता है कि दिच्चण अफ्रिका में किसका-किसका यज्ञ सफल हुआ ? पर इतना तो हम जरूर जानते हैं कि वालियामा का बिलदान तो अवश्य ही सफल हुआ ? बहनों का यज्ञ तो जरूर ही सफल हुआ।

स्वदेश-यज्ञ मे, जगत्-यज्ञ में असंख्य आत्माओं का बलिदान दिया गया है, दिया जारहा है. और दिया जायगा। यही ठीक भी है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि पूर्णक्षेण शुद्ध कौन है। पर सत्या-प्रही इतना तो जरूर जानते हैं कि उनमें से यदि एक भी शुद्ध होगा तो उस का यज्ञ फलोत्पत्ति के लिए काफी है। पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। 'असत्'—'असत्य' के मानी हैं 'नहीं'-'सत्'-'सत्य' अर्थात् 'हैं" जहाँ असत् अर्थात् अस्तित्व ही नहीं है, उसकी सफलता कैसे हो सकती हैं श्रीर जो सत्-अर्थात् 'हैं' उसका नाश कौन कर सकता है। बस इसी में सत्याप्रह का समस्त शास्त्र समाविष्ठ है।

#### : 29:

### मज़दूरों की धारा

बहनों के इस त्याग का मजदूरों पर बड़ा श्रद्भत प्रभाव पड़ा। न्यू कॅसल के नजदीक की खानों के मजदूरों ने श्रपने हथियार फेंक दिये। उनका प्रवाह शुरू हुश्रा। समाचार मिलते ही फिनिक्स छोड़ कर मैं न्यू कॅसल पहुंचा।

ऐसे मजदूरों का अपना घर नहीं होता। मालिक ही उनके लिए घर बनाते हैं, मालिक ही उनके मार्गों को दीया-बत्ती से प्रका-शित रखते हैं, वे ही उन्हें पानी भी देते है। अर्थात् मजदूर हर तरह से पराधीन रहते हैं। और नुलसीदास जी ने तो कही दिया है कि 'पराधीन सपने हुँ सुख नाहीं'

ये हड़ताल वाले मजदूर मेरे पास कई प्रकार की शिकायतें ले कर श्राने लगे। कोई कहता 'खानों के मालिकों ने रास्ते पर की बित्तयों को उठा लिया है'। कोई कहता, उन्होंने पानी बन्द कर दिया है। कई कहते, 'वे हडताल वालों का श्रसवाव कमरों मे से बाहर फेंक रहे हैं।' एक पठान ने मुझे अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, ''यह देखिए, मुझे कैसे मारा है, सिर्फ श्रापके खातिर मैंने उस बदमाश को छोड़ दिया है, क्योंकि यही श्रापका हुक्म है। नहीं तो मैं पठान हूँ, श्रीर पठान कभी मार नहीं खाता, स्वयं

मारता है।" मैंने उत्तर दिया, "भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसको मैं सच्ची बहादुरी कहता हूँ; तुम जैसे लोगों के बल पर ही हम जीतेंगे।"

मैंने इस तरह उसे मुबारिकवादी तो दी, पर दिल में सोचा, यदि यही हाल अने कों का हुआ तो हड़ताल कैसे चलेगी? मार की बात छोड़ दी जाय, ता फरियाद फिर और किस बात की करे? खानों के मालिक यदि हड़ताल करने वालों के लिए पानी, बत्ती हत्यादि सुविधायें न भी रहने दें, तो इसमें फरियाद के लिए कहाँ स्थान रह जाता है ? जो हो, आखिर लोग इस स्थिति में कब तक रह सकते हैं ? मुझे अवश्य ही कोई-न-कोई उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि लोग लाचार होकर फिर अपने अपने काम पर लोट जावें इस की बनिस्वत तो ठीक यही होगा कि वे अभी से अपनी हार खबूल कर लें और काम पर लोट जावें। पर लोग मेरे मुंह से यह सलाह कभी नहीं सुनेंगे। मार्ग केवल एक ही बवा। उन्हें मालिकों। के दिये हुए कमरे छोड़ देना चाहिए। अर्थात 'हिजरत' कर देनी चाहिए।

मजदूर पांच-पचीस नहीं, सैकड़ों थे। सैकड़ों से हजारों होते में भी देर नहीं थी। उनके लिए मैं मकान कहां से लाऊं? उनके जात-पीने का क्या प्रबंध करूं? भारतवर्ष से तो पैसे माँगना ही नहीं था। वहाँ होने वाली पैसों की वर्षा को अभी जरा देर थी। इधर दिच्या अफ्रीका के भारतीय व्यापारी इतने डर गये थे कि जाहिरा। तौर पर वे मेरी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका व्यापार तो खान के मालिकों और दूमरे गोगे के साथ भी था इसिलए खुल्लम खुल्ला वे मुक्तसे कैसे मिल सकते थे? मैं जब-कभी न्यू कॅसल जाता तब उन्हीं के वहां ठहरता था। पर इस बार दूसरी जगह पर उत्रतेका निश्चय करके स्वयं मैंने हा उनका मार्ग सरलकर दियाथा।

पहले मैं यह बतला चुका हूँ कि ट्रान्सवालसे जो बहनें अगई थीं, वे द्राविड प्रान्त की थीं। वे एक द्राविड कुटुम्ब के यहाँ ठहरी थीं जो ईसाई था। यह कुदुन्ब मंमोले दर्जे का था। उसके एक छोटासा जमीन का दुकड़ा श्रीर दो तीन कमरे वाला एक छोटा-सा मकान था। इन्हीं के यहाँ ठहरने का मैने भी निश्चय किया। मालिक मकान का नाम लॅभरस था। गरीब को किसका डर हो सकता है ? ये सब मूलत: गिरमिटिया माता-पिता की प्रजा थे, इसलिए उनको और उनके सम्बन्धियों को भी तीन पौंड वाला कर देना पड़ता था। गिरमिटियाओं के दुःखों से तो वे पूरी तरह परिचित थे। इसिलए उनके साथ उनकी सहानुभूति होना भी स्वाभाविक ही था। इस कुटुम्ब ने मेरा सहर्ष खागत किया। मेरा स्वागत करना मित्रों के लिए त्रासान काम तो कभी रहा ही नही है; परन्तु इस बार तो वह और भी मुश्किल था। मेरा स्वागत करना मानों प्रत्यच दरिद्रता, निर्धनता का स्वागत करना और शायद जेलको भी निम-न्त्रण देना था। इस स्थिति में शायद ही कोई धनिक व्यापारी अपने को इस खतरे में डालने के लिए तैयार होता; और अपनी तथा उनकी परिस्थिति को इत तरह समभ लेने पर भी उन्हें ऐसी विकट परिस्थिति में डालना मेरे लिए सर्वथा अनुचित था। वेचारे लॅमरस को थोड़ासा वेतन ही खोने का डर था, और वह उसे बरदाश्त भी कर सकता था। उसे कोई क़ैद करना चाहे तो भले ही करे, पर श्रपने से भी गरीब गिरमिटियाओं के दु:खों को कैसे चुपचाप सह सकता था ? उसने ऋपने यहां इन गिरमिटियाओं की सहायता के लिए आई हुई बहनों को अपनी आंखों जेल में जाते देखा था। उप्रे मालूम हुआ कि उनके प्रति उसका भी क्रब कर्तव्य है, इसीलिए उसने मेरा भी स्वीकार किया है। स्वीकार किया पर अपना सर्वस्व भी अर्पित कर दिया। क्योंकि इसके यहां

मेरे जाने के बाद उसका घर एक धर्मशाला बन गया। सैकड़ों श्रादमी और हर तरह के आदमी आते जाते थे। उसके मकान के आस-पास की जमीन आदिमयों से खचाखच भर गई। चौबीसों धंदे उसके मकान पर रसोई होती रहती थी, जिसमे उसकी धर्मपत्नी ने तनतोड़ मिहनत की। और इतने पर भी जब कभी देखिए, तब वे दोनों हॅसमुख ही नजर आते थे। उनकी मुखाकृति मे मैने अप्रसन्नता नहीं देखी।

पर लॅफरस भला कहीं सैकड़ों मजदूरों को खिला सकता था ? मजदूरों को मैने समका दिया कि उन्हें इस हडताल को हमेशा टिकने वाली हड़ताल समभ कर अपने अपने मालिक के भोपड़ों को भी हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। उनके पास जो चीजें बेचने लायक हों उन्हें बेच दिया जाय। बाक़ी असबाब को वे श्रपनी खोलियों में भर कर रख दें। मालिक उसे हाथ नहीं लगावेगा। शायद अधिक दुशमनी ठानने के लिए यदि वह उसे फेंक भी दे तो उन्हें यह बरदाश्त कर लेना चाहिए। मेरे पास वे अपने पह-नने के कपड़ों और ओढ़ने के कम्बलों के सिवा और कुछ नहीं लायें। जहां तक हड़ताल टिकेगी और जबतक वे जेल से बाहर रहेगें तब तक उन्हीं के साथ रहने और उन्हीं के साथ साथ खाने पीने का श्रपना निश्चय भी मैंने उन्हें सुना दिया। इन शर्तों पर यदि वे खानों से बाहर निकलते हों, तभी और केवल तभी, वे टिक सकेंगे और उनकी जीत भी हो सकेगी। ऐसा करने की जिसे में हिम्मत न हो वह भले ही अपनी नौकरी पर लौट जाय। श्रीर इस तरह जो लौट जावे, उसका कोई तिरस्कार भी न करे, और न कोई उसे सतावे ! मुझे ऐसा एक भी उदाहरण याद नहीं जिसमें इन बातों का किसीने इनकार किया हो। मैंने उन्हें यह कहा उसी दिन से हिजरत करने वाले घर -त्यागियों की क़तारें श्राने लगीं।

सभी अपने अपने बीबी-बच्चों को लेकर अपने सिर पर गठिड़ियां रख कर आने लगे। मेरे सामने तो केवल ठहरने भर के लिये जमीन थी। सौभाग्यवश इन दिनों न तो कोई जाड़ा था और न बारिश ही थी।

मेरा विश्वास था कि खाने-पीने की व्यवस्था के विषय में व्यापारी वर्ग पीछे क़दम नहीं हटावेगा। न्यू कॅसल के व्यापारियों ने दाल श्रीर चावल के बोरिये श्रीर खाना पकाने के लिए वर्तन भी, भेज दिए। श्रन्य गावों से भी दाल, चावल सब्जी, मसाले वर्गेरा की वर्षा होने लगी। मैं सोचता था उससे कहीं श्रधिक ये चीजे मेरे पास श्राने लग गई। जेल जाने के लिए भले ही सब तैयार नहों पर सहानुभूति तो सभी गख सकते थे ? सभी श्रपनी श्राक्त के श्रन्तार सहायता देने के लिए तैयार थे। जिन की हालत कुछ देन दिलाने लायक नहीं थी उन्होंने शारीरिक मिहनत द्वारा क्रीम के इस यहा में सहायता की। इन श्रपढ़-श्रजान मनुख्यों को संभालने के लिए सममदार-होशियार स्वयंसेवकों की श्रावश्यकता थी। वे भी मिलते गये, श्रीर उन्होंने श्रमूल्य सहायता की। उनमें से श्रिकांश तो गिरफ्तार भी कर लिए गये। इस तरह सभी ने यथाशिक सहायता की, जिससे हमारा मार्ग सरल होगया।

मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। इतने बड़े श्रोर प्रति च्ला वढ़ने वाले जनसमुदाय को एक ही स्थान पर विना किसी उद्योग के रख छोड़ना यद्यपि श्रशक्य नहीं तो भयानक तो जरूर ही था। मलोत्मर्ग वग़ैरा की उनकी श्रादतें तो श्रच्छी होती ही नहीं। इस समुदाय में कितने ही ऐसे थे जो जुर्म करके जेल हो श्राये थे। कई तो खून के श्रपराधी भी थे। कई 'चोरी करने के श्रप-राध में जेलयात्रा करके छूट कर श्राये हुए थे। हड़ताल करने वाले मज दृरों का मैं नीति के अनुसार विभाग तो हरगिज नहीं कर सकता था। भेद करना भी चाहूँ तो सभी मुझे अपना भेद थोड़े ही बताने वाले थे। स्वयं मैं ही काजो बन बेठूं तो मुझे तो विवेक-हीन बनना पड़े। मेरा कार्य तो केवल हड़ताल का संचालन करना मात्र था। इसमें अन्य सुधारों को शामिल करने के लिए कोई अव-काश नहीं था। हाँ, छावनी मे नीति की रचा करना जरूर मेरा काम था। वहाँ आने वाले लोग पहले कैसे थे, इसकी तलाश करना मेरा काम नहीं था। इतना बड़ा समुदाय एक ही जगह बैठा रहे तो जरूर ही कुछ-न-कुछ खुराफात खडी होती रहे। और वास्तव में चमत्कार तो यही था कि इतने दिन शांति से कैसे बीत गये? चे सब इस कदर शांतिपूर्वक रहे, मानो वे अपना, आपद्धर्म समम गये हों।

मुझे उपाय सूमा। इन को भी उन १६ मनुष्यों की तरह ट्रान्स-वाल ले जाकर जेल मे बैठा ढूं। पहले-पहल यह विचार हुआ कि इन की छोटी-छोटी टुर्काइयां बना छूं और फिर एक एक टुकड़ी को सरहद लॉघन के लिए भेजूँ। पर फौरन ही मैने इस विचार को पलट लिया। इससे बहुतसा समय नष्ट होने की सम्भावना थी। दूसरे, एक सामुदायिक कार्य का जो असर होता है वह एक-एक टुकड़ी भेजने से नहीं हो सकता।

मेरे पास लगभग पांच हजार मनुष्य इकट्ठा हुए होंगे। उन सब को ट्रेन से नहीं ले जा सकता था। इतने रूपये भी मैं कहां से लाता ? फिर इससे लोगों की परीक्षा भी नहीं हो सकती थी। न्यू कॅसल से ट्रान्सवाल की सरहद ३६ मील थी। नैटाल का सर-हदी गांव चार्लस् टाऊन था, श्रीर ट्रान्सवाल का वॉकसरेस्ट। श्रांत में पैदल ही सफर करने का निश्चय किया। मजदूरों के साथ भी सलाह की। उनमें खियां, बच्चे, वरौरा भी थे। कितने ही टाल मदूल कर गये। हृद्य को कठोर करने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था। मैंने उन्हें कह दिया कि जो वापस खानों पर जाना चाहते हों वे जा सकते हैं। पर लौट जाने को कोई तैयार नहीं थे। जो पंगु थे उन्हें ट्रेन से भेजने का निश्चय हुआ। शेष सब चार्लस् टाऊन तक पैदल चलने को तैयार हो गये। रास्ता दो दिन में तय करना था। इससे तो सभी प्रसन्न हो गये। लोगों ने सोचा कि बेचारे लॅमरस कुटुम्ब को भी कुछ विश्वान्ति मिलेगी। इधर न्यू कॅसल के गोरों को है जे का भय था। इसिलए वे जो कुछ इन्तजाम करने वाले थे उससे वह मुक्त हो गये, श्रीर हम भी तो उनके उस इन्तजाम के भय से मुक्त होगये।

कूच की तैयारी कर ही रहे थे कि खान के मालिकों का निम-न्त्रण आया। मै डरबन पहुँचा। पर अब यह किस्सा अगले प्रकरण में।

# खानों के मालिकों से बात-चीत श्रीर उसके बाद

खानों के मालिकों के निमन्त्रण के अनुसार में उनके पास हरवन गया। मैंने सममा कि मालिकों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। पर मुझे यह विश्वास नहीं था कि इस मुलाकात से कोई नतीजा निकलगा। पर सत्यात्रही तो असीम नम्न होता है। सममौते का एक भी अवसर यह अपने हाथों से नहीं खोता। इससे यदि कोई उसे भीक भी कहे तो वह उसकी परवा नहीं करता। जिसके हृद्य में विश्वास है, और विश्वास से पैदा होने वाला, बल है, वह दूसरों हारा की गई अपनी अवगणना पर अफसोस नहीं करता। वह तो अपने आंतरिक बल पर ही निर्भर रहता है। इस तरह सबके साथ नम्नता पूर्वक रह कर वह तो संसार की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है और उसे अपने काम की तरफ आकर्षित कर लेता है।

इसलिए मालिकों का निमन्त्रण मुझे स्वागत करने योग्य माल्स हुआ। मैं उनके पास पहुँचा। मैंने देखा कि वायुमण्डल संख्रुड्ध है। मामले को मुक्तसे समक्त लेने के बदले उनके प्रतिनिधि ने उलटे मुक्ती को जांचना शुक्त किया। उसके प्रश्नों के मैंने यथोचित उत्तर दिये। स्रोर उनसे कहा "यह हड़ताल बंद करना आपके हाथों में है।" "हम कहीं अधिकारी तो हैं नहीं" उनकी तरक से कहा गया।

मैं—"आप अधिकारी न होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मजदूरों का पन्न लेकर भगड़ सकते हैं। मैं इस बातको नहीं मानता कि यदि आप सरकार से तीन पौंड के कर को रद करने के लिए कहें तो वह आप की बात को स्वीकार नहीं करेगी। आप दूसरों को अपने अनुकूल बना सकते हैं।"

"पर सरकार द्वारा मंजूर किये गये कर के साथ हड़ताल का क्या सम्बन्ध है ? मालिक यदि मजदूरों को कष्ट दे रहे हों तो आप क़ानून के अनुसार उनसे दरख्वास्त करें।"

सिवा हडताल के मुझे और कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता, तीन पौडवाला कर भी तो मालिकों की ख़ातिर ही मजदूरों पर लादा गया है। मालिक मजदूरों की मजदूरी तो चाहते हैं, पर उनकी स्वतत्रता नहीं चाहते। इसिलए इस कर को दूर करने के लिए मैने यह जो हड़ताल रूपी शस्त्र उठाया है, इस में मुझे जरा भी अनीति अर्थात् मालिकों के प्रति अन्याय नही दिखाई देता।"

"तो फिर आप मजदूरों को काम पर लौट जाने के लिए नहीं कहेंगे ?"

"मैं लाचार हूँ।"

"इसके परिणाम का भी आप को खयाल है ?"

" सावधान हूँ। अपनी जिम्मेदारी का मुमे पूरा ख़याल है। ''ठीक तो है, इसमें आपकी क्या हानि है ? पर इन भोले-भाले मजदूरों की जो दानि होगी, क्या इसकी भरपाई आप कर देंगे।"

"मजदूरों ने सममन्त्रम कर श्रीर हानि-काभ का पूरा हिसाब लगा लेने पर ही यह हड़ताल शुरू की है। श्रात्म-सम्मान की हानि से किसी हानिको मैं बड़ी नहीं समम सकता, श्रीर मुके संतोष है कि मजदूर भी इस बात को समझ गये हैं"

इस तरह की दात-चीत हुई । संभाषण की प्रत्येक बात इस

समय तक मुझे याद नहीं रह सकतीं। जो ख़ास-खास बातें मुझे याद रहगई, वे मैंने संदोप में ऊपर कह दी हैं। यह तो मुझे माछ्म होगया कि मालिकों को अपना केस कमज़ोर माछ्म होने लग गया, क्योंकि सरकार के साथ तो उनकी बात-चीत चल ही रही थी।

जाते और लौटते समय मैंने देखा कि ट्रेन के गार्ड वरौरा पर इस हड़ताल का और जनता की शान्ति का बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा था। मैं तो तीसरे दर्जें में ही सफर करता था। पर वहाँ भी गार्ड वरौरा अधिकारी लोग मुमें घेर कर चिता के साथ सब हक़ी-क़त पूछ लेते और विजय की इच्छा जाहिर करते। अनेक प्रकार की छोटी-मोटी सुविधायें मेरे लिए कर देते, पर मैं उनके साथ अपने सम्बन्ध को हमेशा निर्मल रखता। एक भी सुविधा के लिए मैं उन्हें किसी पकार का प्रलोभन नहीं दिखाता। अपनी इच्छा से वे जो विनय दिखाते वही मुझे पसंद था। विनयको खरीदने का प्रयत्न तो मैंने कभी किया ही नहीं। ग्ररीब, अपढ़, अज्ञानी मजदूरों को इस तरह शांत रहते हुए देखकर उन्हें बड़ा आअर्थ मालूम हुआ। और यह ठीक भी था। दढ़ता और बहादुरी ऐसे गुरा हैं कि जिन का

में पुनः न्यू कॅसज पहुँचा। लोगों का प्रभाव तो उसी तरह बहा जा रहा था। सब बार्त उन्हें खोल खोल कर समभा दी गईं। यह भी पुनः कह दिया कि यदि वे लौट जाना चाहते हों तो लौट सकते हैं। मालिकों की घोस की वात भी कही। भावी विपत्तियों का भी चित्र खींच कर बता दिया और चेता दिया कि लड़ाई कब समाप्त होगी इसका कोई ठिकाना नहीं। जेल के दुःख समभाये, सब कुछ समभाया, पर वे अपने निश्रय से नहीं हटे। "आप जब तक लड़ने के लिए तैयार हैं, तब तक हम भी अपना कदम पीछे नहीं हटावेगे, हमें कष्टों का पूरा ख़याल है, हमारी चिता न की जिएगा" इस तरह का निभेय उत्तर मुमें मिला।

श्रव तो सिर्फ श्रागे कूच करना रहा। एक दिन सुबह जल्दी उठ कर कूच करने के लिए मैने उन्हें कह दिया। राह पर चलते हुए जिन नियमों के। पालन करना चाहिए वे भी समभा दिये-, पाच: छ हजार के समुदाय को सममा कर रखना कोई मामूली बात नहीं थी। उनकी गिनती तो मेरे पास थी ही नहीं, श्रीर न थे नाम-ठाम । जो रहे सो रहे, श्रीर गये सो गये। यही हिसाब-किताब था। प्रत्येक आदमी को २!। पाव रोटी और २:। रुपये भर शक्कर के सिवा अधिक खुराक देने की गुंजायइश भी नहीं थी। इस के अतिरिक्त यह कह रक्खा था कि यदि राह में भारतीय व्यापारी कुछ देंगे तो ले छूँगा, पर उन्हें रोटी और शक्कर पर ही संतुष्ट रहना चाहिए। बोश्रर-युद्ध श्रौर उसके बाद हबशियों के युद्ध में सुभे जो अनुभव प्राप्त हुआ था उसने इस समय खूब काम दिया। श्रावश्यकता से अधिक कपड़े न रक्खे जाय यह तो शर्त ही थी। रास्ते में किसी की चींज को हाथ न लगाया जाय। अधिकारी लोग या अंगरेज रास्ते में मिले, गालियां दें, और पीटें भी तो सब बरदाश्त कर लिया जाय। यदि क़ैद करें तो चुपचाप अपने आप को सौंप दिया जाय। यदि मैं पकड़ा जाऊं तो भी लोग उसी तरह कूच करते हुए चले जाएं, रास्ते में कही न रुकें. इत्यादि सब बातें समका दी गई थीं। यह भी समका दिया गया था कि मेरी अनुपस्थिति में क्रमशः कौन-कौन मेरा स्थान ले, और काम शुरू रक्खे।

लोग समम गये। समुदाय सहीसलामत चार्लस्टाऊन जा पहुँचा। चार्ल्स-टाऊन में व्यापारियों ने खूब सहायता की। अपने मकान ठहरने के लिए खोल किये। मिरजद के अहाते में रसोई पकाने के लिए सुविधा करदी। कूच के लिए जो खुराक दी जाती थी उसका उपयोग स्थायी मुकाम पर तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए खाना पकाने के लिए बरतनों की भी आवश्यकता हुई। यह सब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक दिया। चावल बग़ैरा तो मेरे पास पहले ही से बहुत इकट्ठा हो गये थे। पर फिर भी व्यापारियों ने अपनी तरफ से और देदिये।

चार्ल्सटाऊन एक छोटासा गांव था। इस समय उसकी जन-संख्या मुश्किल से चार-पांच हजार होगी। उसमें इतने मनुष्यों का समावेश होना कठिन था। बच्चों और स्त्रियों को ही मकानों के अंदर रक्खा। कितनों ही को तो मैदान में भी ठहरा दिया गया था।

यहां की कितनी ही स्मृतियां तो मधुर हैं, श्रीर कितनी ही कड़वी भी। मधुर स्मरण सब से पहले चार्लस्टाऊन के श्रारोग्य-विभाग और उसके श्राधिकारियों से सम्बन्ध रखते हैं। जन-संख्या को इतनी बढ़ी हुई देख कर वे घबड़ा गये। पर उन्होंने पहले ही से कडक उपायों का श्रवलम्बन नहीं किया। सब से पहले वे मुक्त से श्राकर मिले, स्वच्छता तथा श्रारोग्य विषयक कितनी ही सूचनार्ये करके उन्होंने मुक्ते सहायता करने का श्राभवचन भी दिया। यूरोप के लोग तीन बातों में जितने सावधान रहते हैं, उतने हम नहीं रहते। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, तथा रास्ते श्रीर पाखनों की स्वछता, का मुक्ते विशेष खयाल रखना चाहिए। जहां तहां लोग पानी नहीं डालने पार्वे पेशाब का भी एक निश्चित स्थान हो। कुड़ा-कचरा भी लोग हर-कहीं न डालने पार्वे, उसका भी एक निश्चित स्थान हो। जहां वे बतावें, वहीं मैं लोगों को रक्खूं श्रीर वहां की स्वच्छता के लिए मैं जिम्मेदार रहूँ। यह सब मैंने उनके प्रति श्रपनी एहसानमन्दी जाहिर करते हुए क़बूल कर

निया, श्रीर मुझे पूरी शांति हुई।

हमारे मनुष्यों के द्वारा इन नियमों का पालन कराना महा कठिन है। पर उन लोगों ने श्रौर मेरे साथियों ने मेरे लिए इस काम को श्रासान कर दिया। मेरा यह हमेशा का श्रमुभव है कि सेवक हुक्म न करें बिल्क सेवा ही करे तो बहुत कुछ काम हो सकता है। सेवक यदि अपने शरीर की जरा भी कष्ट देगा तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लग जावेंगे। इस बात का पूरा श्रमुभव मुझे उस छावनी में प्राप्त हुआ। में श्रौर मेरे साथी माड़ना-बुहारना, मैला उठाकर फेंकना श्रादि काम करते हुए जरा भी नही हिचकते थे। इसलिए दूसरे लोग उसी काम को खुशी खुशी करने लग जाते थे। यदि हम ऐसा न करते तो श्रास्त्रिर हुकूमत किस पर करते? सभी सरदार बन कर दूसरों पर हुकूमत करने लगते तो कुछ भी काम न होता। पर जब स्वयं सरदार ही सेवक बन जाता है तब तो दूमरे लोग सरदारी का दाश किस तरह कर सकते हैं?

साथियों में से कैं जनबेक आ पहुंचे थे। मिस स्लेशीन भी हाजिर हो गई थीं। इस महिला की मिहनत, विंता-शीलता और प्रामाणिकता की जितनी तारीफ़ की जाय थोड़ी ही है। भारतीयों में तो सिर्फ स्वर्गीय पी के. नायह और किस्टॉफर के नाम ही इस समय याद आरहे हैं। और भाई भीथे, जिन्होंने खूब मिहनत कर के सहायता की थी।

भोजन में भात और दाल दी जाती थी। सब्जी भी खूब भिल जाती थी। पर उसे अलग पकाने के लिए एक तो बर्तन नहीं थे, दूसरे उतना समय भी तो चाहिए। चौबीसों घंटे खाना पकता रहता। क्योंकि भूखे-प्यासे आदमी आने ही रहते थे। न्यू कॅसल में किसी के ठहरने की जरूरत ही नहीं थी। रास्ता सभी को

माल्म था। इस लिए हरेक छादमी खान से निकलते ही सीधा चाल्सेटाऊन छा पहुंचता।

जब मैं मनुष्य के धीरज श्रीर सहनशीलता पर विचार करता हूं, तब मेरे सामने परमात्मा की महिमा खड़ी हो जाती है। खाना पकाने वालों में मुखिया मैं था। कभी दाल में पानी ज्यादह हो जाता, तो कभी वह गलती ही नहीं थी। कभी साग कच्ची रहती तो कभी भात विगड़ जाता। मैंने संसार में ऐसे बहुत लोग नहीं देखे जो हंसते-हंसते ऐसा भोजन कर लेते हैं। इसके विपरीत दिलाण श्रफ्रीका की जेल में मैने यह अनुभव भी प्राप्त करिलया है कि जरा ही थोड़ा, देर से, या कच्चा खाना मिलने पर अच्छे अच्छे शिक्तित समझे जाने वालों का भी मिजाज विगड़ जाता था।

खाना पकाने के बनिस्वत परोसने का काम अधिक किन था। वह तो मेरे अधीन ही रह सकता था। कच्चे पक्के भोजन का हिसाब तो मुक्त को ही देना पड़ता। कभी-कभी आदमी बढ़ जाते तब स्वभावतः सामग्री कम हो जाती। तो ऐसे मौकों पर भोजन थोड़ा थोड़ा बांटकर मुक्ती को लोगों को समकाना पड़ता था। कम भोजन मिलने पर बहनें मेरी ओर उलहने की नजर से देखने लगतीं, और मेरा हेतु समकते ही हंसती हुई चल देतीं। वह दृश्य में अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मैं कह देता "में तो लाचार हूं। मेरे पास पकाया हुआ अज तो थोड़ा है, और लेने वाले बढ़ गये। इस लिए अब मुक्ते इसी तरह देना चाहिए, जिस से थोड़ा-थोड़ा सभी को पहुंच जाय" यह सुनते ही वे 'संतोषम्' कह कर रवाना हो जाती।

ये तो सब हुए मधुर संस्मरण। कुछ कड़वी स्मृतियां भी थीं। श्रादमी जरा भी निकम्मा रहा कि मगड़े-बखेड़े, और इससे भी खराब—ठयभिचार—के उद्योग करने लग जाता है। ह्यी-पुरुषों को तो एक साथ ही रख़ना पहता। समुदाय भी थोड़ा न था। व्यभिचारी को लड़जा कहां से हो १ पर ऐसे उदाहरणों में मैं जल्दी जा पहुंचता श्रीर वे शरिमदा हो जाते। फिर ऐसे लोगों को श्रलग भी रखता। पर उन उदाहरणों की कौन गिनती लगा सकता है जो मेरी श्रनजान में गुजर चुके होगें। किन्तु इस वस्तु का श्रधिक वर्णन करना व्यथं है। मैंने तो केवल यह बतलाने के लिए इन बातों का जिक्र किया है कि वह सब काम इतना श्रासान नहीं था। साथ ही इस से यह भी जाहिर होता है कि इतना करने पर भी कोई उद्धतता पूर्वक मुक्त से पेश नहीं श्राता था। नीति-श्रनीति का भेद न जानने वाले निरे जंगली जैसे लोग भी श्रच्छे वायुमएडल में श्राते ही कितनी श्रच्छी तरह बरतने लग जाते हैं यह मैने ऐसे कई मौकों पर देखा है। श्रीर यही जान लेना श्रिक श्रावश्यक श्रीर कायदेमन्द है।

Comments of the second

### : 38:

## ट्रान्सवाल में प्रवेश

इस समय हम १६१३ के नवम्बर महीने के आरम्भ में हैं।
कून करने से पहले की दो घटनाओं का उल्लेख कर देना जरूरी
है। न्यू कॅसल में द्राविड बहनों को जेल जाते देख कर बाई फातमा
महेताब से न रहा गया। वह भी अपनी मां और सात वर्ष के बच्चे
को लेकर जेल जाने के लिए निकल पड़ी। मां-बेटी तो गिरफ्तार
हो गई, पर सरकार ने बच्चे को अंदर लेने से साफ इन्कार कर
दिया। पुलिस ने बाई फातमा की उगिलियों की छाप लेने की खूब
कोशिश की। पर वे निडर रही। और आख़ीर तक उन्होंने पुलिस
को अपनी उंगिलियों की छाप नहीं दी।

इस समय हड़ताल पूरे जोर में थी। पुरुषों की तरह उसमें खियां भी शामिल होती जा रही थीं। उनमें दो मातायें अपने बच्चों को साथ में लिये हुए थीं। एक बच्चे को कूच में जाड़ा हो गया और वह मृत्यु की गोद में जा सोया। दूसरी का बालक एक नाला पार करते हुए गोद में से पानी में गिर कर इब गया। पर माता निराश नहीं हुई। दोनों ने श्रपनी कूच को उसी प्रकार शुक्र रक्खा। एक ने कहा:—"हम मरे हुओं का शोक करके क्या करेंगी? इससे वे कहीं लौट कर थोड़े ही आ सकते हैं। हमारा धर्म

तो है जीवितों की सेवा करना।" उस शांत वीरता के, ऐसी श्रसीम श्रास्तिकता के. श्रीर श्रगाध झाने के कई उदाहरण मैंने उन ग़रीबों में देखे।

इसी दृद्रता पूर्वक चार्ल्स्टाउन में स्नी-पुरुष अपने कठिन धर्म का पालन कर रहे थे। पर हम चार्ल्स्टाउन में कहीं शांति के लिए नहीं आये थे। जिसे शांति की जरूरत हो, भीतर से प्राप्त कर ले; बाहर तो जहाँ देखिए—यदि देखना याद हो—तहाँ बड़े-बड़े अत्तरों में यही लिखा हुआ नजर आता है कि "यहाँ शांति नहीं मिल सकती। पर इसी अशांति के बीच मीराबाई जैसी भक्त अपने मुंह को विष का प्याला लगाते हुए हुँसती है। इसी अशांति के बीच अपनी अंधेरी खोली में बैठकर सुकरात हाथ में हलाहल का कटोरा लेकर अपने मित्र को गूढ़ ज्ञान का उपदेश करता है, और कहता है जिसे शांति की आवश्यकता हो वह अपने हृद्य में उसे ढूंढ ले।

उस अलौकिक शांति के बीच सत्याप्रहियों का वह मस्ताना दल पड़ाव डालकर पड़ा हुआ था। इस बात की उसे कोई चिंता तक नहीं थी कि कल सुबह क्या होगा। मैंने तो सरकार को लिख दिया था कि हम ट्रान्सवाल में निवास करने के हेतु से प्रवेश करना नहीं चाहते। हमारा प्रवेश तो वह सिक्रय पुकार है जो हम सरकार के वचन-भंग के उत्तर में उठाना चाहते हैं। हमारा प्रवेश तो उस दु:ख का शुद्ध चिन्ह है, जो हमारे आत्म-सम्मान की हानि से हमारे हृदय में होरहा है। यदि आप हमें यहीं चार्ल्सटाउन में ही गिरफ्तार कर लेंगे तो हम निश्चिन्त हो जावेंगे। यदि ऐसा आप न करेंगे और हम में से कोई चुपचाप शांति पूर्वक ट्रान्सवाल में प्रवेश करलेंगे तो इसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। हमारे युद्ध में छिपाने योग्य कुछ नहीं हैं। इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ भी

नहीं है। यदि कोई दब छिप कर भी प्रवेश करेगा तो हमें वह प्रिय न होगा पर जहाँ हजारों आदिमयों से काम लेना है, जहाँ प्रेम के सित्रा अन्य कोई बंधन नहीं है, वहां हम किसी के कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। साथ ही आप इतना भी जान लें कि यदि तीन पौंड वाला कर आप उठालेंगे तो तमाम गिर्रामिटिया पुन: अपने काम पर लौट आवेंगे और हड़ताल समाप्त हो जायगी भारतीयों के अन्य दु: खों को दूर करने के लिए हम उन्हें अपने सत्याप्रह में शामिल नहीं करेंगे।

इस पत्र के कारण भी स्थिति बड़ी अनिश्चित हो गई थी। इसका कोई ठिकाना न था कि सरकार हमें कब गिएफ्तार कर लेगी। पर ऐसी हालत में सरकार के उत्तर की प्रतीका दिनो तक नहीं की जा सकती थी। एक या दो डाक की राह देखी ज़ा सकती थी। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि यदि सरकार यहीं हमें गिरफ्तार न करे तो फौरन ट्रान्सवाल में प्रवेश कर दिया जाय। यदि रास्ते में भी वह हमें कही न पकड़े तो समुदाय आठ दिन तक प्रति दिन २० से लेकर २४ मील तक का सफर करता रहे। आठ दिन में टॉल्सटॉय फार्म पर पहुंचने की योजना थी। यह भी विचार लिया था कि बाद में युद्ध की समाप्ति तक वहीं पर सब रहें और काम करके अपनी आजीवका पैदा करें। मि० कैलनबेक ने सभी व्यवस्था कर रक्खी थी। इन्हीं लोगों के द्वारा वहां मिट्टी के मकान बनवा लेने का निश्चय कर लिया गया था। नव तक छोटे छोटे-डेरे लगा कर दुवले-पतले आद्मियों को उन में रखने का विचार था। हट्टे-कट्टे स्त्री-पुरुष तो बाहर भी पड़े रह सकते थे। कठिनाई सिर्फ यही थी कि बारिश का मौसम शुरू होने को था, इस लिए वर्षा ऋतु में तो सब को आसरा होना जरूरी ही था। पर मि० कैलनबैंक को विश्वास था कि तब यह सब हो जायगा।

समुदाय की कूच की अन्य तैयारियां भी करली गई'। चार्ल्स-टाउन के डाक्टर सडजन पुरुष थे। उन्होंने ऐसी दवाओं की एक छोटीसी संदूक मुझे दे दी थी, जो रास्ते में उपयोगी हो सकती थी। अपने कई शस्त्र भी दे दिये थे जिनसे मेरे जैसा आदमी भी काम ले सके। यह सन्दृक स्वयं हमीं उठाकर ले जाते थे। क्योंकि दल के साथ कोई सवारी वरारा तो रखनी ही नही थी। इससे पाठक जान सकते हैं कि उसमें दवाइयां कितनी कम थीं। इतनी भी नही थीं कि वे एक साथ सौ आदमियों को काम दे दे। इस का कारण तो यही था कि प्रति दिन शाम को हमें किसी छोटे गांव के नजदीक अपना पड़ाव डालना पड़ता था। इसलिए कोई औपि समाप्त होते ही फीरन नयी ले ली जा सकती थी। दूसरे, हम अपने साथ में एक भी मरीज या पंगु आदमी को नही रखते थे। उसे तो राह में ही छोड़ते चले जाते थे।

खाने के लिए सिवा रोटी और शक्कर के और क्या मिल सकता था। पर इस रोटी को भी तो आठ दिन तक हम कैसे रख सकते थे। मिले उसे तो प्रति दिन लोगों को बांटना पड़ता था। इसका उपाय तो केवल यही हो सकता था कि हर मंजिल पर हमें कोई रोटियां भेज दिया करे। पर यह करे कौन? भारतीय बचर्ची तो थे ही नहीं। फिर प्रत्येक गांव मे इस तरह के डबल रोटी वनाने वाले भी नहीं होते। देहात में शहरों से रोटियां जाती हैं। यदि बचर्ची रोटी बराबर तैयार कर दिया करे और रेल वाले ठीक समय उसे पहुंचा दिया करें तभी तो यह मिल सकती थी। चार्ल्सटाउन की अपेना वाकसरेस्ट (ट्रान्सवाल का सरहदी गांव, जो चार्ल्सटाउन से नजदीक था) एक बड़ा गांव था। वहां बेकर की एक बड़ी दूकान थी। उसने प्रसन्नता पूर्वंक हमे रोटियाँ पहुंचा

ने का काम अपने जिन्मे ले लिया। हमारी कठिनाई को देखकर बाजार भाव से अधिक पैसे लेने की कोशिश भी उसने नहीं की। रोटियां भी अच्छे आटे की देता रहा। रेलवे पर वह समय पर रोटी भेज देता और रेलवाले भी—ये भी तो गोरे ही थे— प्रामाणिकता पूर्वक हमारे पास पहुंचा देते। इतना ही नहीं बिलक इस काम में वे विशेष सतर्क भी रहते थे। उन्होंने हमारे लिए कितनी ही सुविधायें भी कर दीं। वे जानते थे कि किसी से हमारी दुश्मनी नहीं थी, और न किसी को कोई हानि पहुचाने का हमारा उद्देश्य था। हमें तो दुःख सहकर भी अपने अन्याय की पुकार उठानी थी। इसलिए हमारे आसपास का वायुमएडल भी इसी तरह शुद्ध हो गया और हो रहा था। मनुष्य-जाति का प्रेम-भाव प्रगट हुआ। सब ने यही अनुभव किया कि हम सब ईसाई, पारसी, मुसलमान, हिन्दू, यहूदी इत्यादि भाई-भाई ही हैं।

इस तरह कृच की तैयारों होते ही मैंने फिर सममौते की कोशिश की। पत्र, तार वराँरा तो भेज ही चुका था। यह तो मैं जानता था कि मेरा अपमान तो वे करें हीगे, पर मैंने यही निश्चय किया कि अपमान करें भो तो भले हो करते रहें, मुझे एक बार कम-से कम टेलीफोन से तो बातचीत कर ही लेनी चाहिए। चार्ल्सटाउन और प्रिटेशिया के बीच टेलीफोन था। जनरल स्मट्स को मैने टेलिफोन किया। उनके सेकटरी से कहा, जनरल स्मट्स से कहिए कि "कूच करने की तमाम तैयारियां मैंने कर ली हैं। वॉक्सरेस्ट के लोग उत्तेजित हो गये हैं। संभव है, वे हमारी जान को भी हानि पहुंचायें। कम-से-कम ऐसा करने की धमकी तो उन्होंने हमें अवश्य हो हो है। शायद यह तो जनरल स्मट्स भी नहीं चाहते होंगे। यदि वे तीन पोंड का कर उठा लेने का वचन दे सकते हों तो मैं कूच नहीं करूंगा। महज कानून का भंग करने

ही पर हम तुले हुए नहीं हैं। मैं इस समय लाचार हूँ। क्या इस समय वे मेरी इतनी-सी बात को नहीं सुनेंगे ?" आधी मिनिट में उत्तर मिला 'जनरल स्मटस आपके साथ कोई सम्बन्ध रखना नहीं चाहते।" आप का जी चाहे सो करिए।" टेलिफोन बन्द।

पर यह अकल्पित बात नहीं थी। हां, मैंने इस रूखेपन का आशा जरूर नहीं की थी। क्योंकि सत्याप्रह के बाद मेरा उनका कोई छः वर्ष का राजनैतिक सम्बन्ध हो गया था। इस लिए मैं शिष्टता-पूर्ण उत्तरकी उम्मीद कर रहा था। पर उनकी शिष्टता से मैं फूलके कुष्पा तो नहीं हो जाता। उसी प्रकार न इस अशिष्टता से मैं जरा भी शिथिल हुआ। मेरे कर्त ज्य की सरल रेखा मेरी आंखों के सामने स्पष्टतया दीख पड़ती थी। दूसरे दिन निश्चित समय पर हमने प्रार्थना की और परमातमा के नाम पर कूच भी कर दी। उस वक्त मेरे साथ २०२७ पुरुष, १२७ स्त्रियाँ और ५७ बच्चे थे।

# ट्रान्सवाल में प्रवेश (चालू)

इस प्रकार वह यात्रियों का समुदाय, काफिला या संघ, जी चाहे कहिए, निश्चित समय पर चल पड़ा। चार्लस्टाउन से एक मील की दूरी पर वाकसरेस्ट का बुगदा था। इसको पार करते ही मनुष्य वॉकसरेस्ट अथवा ट्रान्सवाल में पहुंच जाता है। इस बुगदे के उस पार घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। सब से पहले में उसके पास गया। लोगों को समका दिया गया था कि जब मैं उधर से इशारा करूं तो वे फौरन बुगदे को पार कर जायं। पर अभी मै पुलिस से बातचीत कर ही रहा था, लोग तो आगे घुस कर बुगदे को पार कर चले आये। घुड़सवार उनके सामने हो गये। पर वह समुदाय इस तरह रूकने वाला नहीं था। पुलिस हमें पकड़ना तो चाहती ही नहीं थी। मैंने लोगों को शांत किया, और उन्हें समकाया कि वे एक कतार में हो कर चलें। पांच, सात मिनिट में सभी शांत हो गये और अब ट्रान्सवाल मे कूच करना आरम्भ किया।

वॉकसरेस्ट के लोगों ने दो दिन पहले ही सभाकी थी, उस में अनेक प्रकार का डर बताया गया था। कितनों ही ने तो यह कहा था कि यदि भारतीय ट्रान्सवाल में प्रवेश करेंगे तो हम उन पर

गोलियाँ चला देंगे। इस सभा में मि० कैलनबेक गोरों को सम-माने के लिए गये थे । पर उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था। कई तो उन्हें सारने के लिए उठ खड़े हो गये। मि० कैल-नबेक स्वयं कसरती जवान हैं। सैडो से उन्होंने कसरत सीखी थी। उनको यों डराना मुश्किल था। एक गोरे ने उन्हें द्वंद्र युद्ध के लिए श्राह्वान किया। कैलनबेक ने कहा ''मैने शांति धर्म को स्वीकार किया है। इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति करने में मै असमर्थे हूँ। पर मुक्त पर जिसे प्रहार करना हो, वह सुखपूर्व क करे, मै तो इस सभा में बोलता ही रहूँगा। आपने इसमें सभी गोरों को निमन्त्रित किया है। मै आपको यह सुनाने के लिए आया हूं कि आपकी तरह सभी गोरे निर्दोष मनुष्यों को मारने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा गोरा है, जो आपसे कह देना चाहता है कि आप भारतीयो पर जिन बातो का आरोप करते हैं, वे असत्य हैं। श्राप जो सोच रहे है वह भारतीय नहीं चाहते। उन्हें न तो श्रापके राज्य की श्रावश्यकता है और न वे श्राप के साथ लड़ना चाहते हैं। वे तो शुद्ध न्याय के लिए पुकार उठा रहे हैं। ट्रान्स-वाल में हमेशा रहने के हेतु से वे प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्क उन पर जो अन्यायपूर्ण कर लादा गया है उसके खिलाफ सिक्तय पुकार उठाने के उद्देश से वे यह कर रहे हैं। वे बहादुर हैं, हुल्लड़-बाज नहीं। वे आपके साथ लड़ेंगे नही, पर यदि आप उनपर गोलियाँ चलावेंगे तो उनको सहकर भी वे इसी तरह आगे बढ़ते जावेगे। श्रापकी बंदूकों या बल्लम के डर से वे पीछे पैर नही हटावेंगे। वे तो स्वयं दु:ख सह कर आपके हृद्य को पिघला देने वाले लोग हैं। वस यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूं। यह कह कर मैंने तो श्रापकी सेवा ही की है। श्राप सावधान हो जाइए और श्रन्याय से विचए" इतना कह कर मि० कैलनबेक शांत हो गये। गोरे कुछ शरमा गये। वह द्वंद्व युद्ध करने वाला कसरती जवान तो अब उनका मित्र हो गया।

पर उपर्युक्त सभा की खबर हमें मिल चुकी थी। इसलिए ऐसे मौके के जिए भी हम तैयार थे। इतनी पुलिस को बुलाकर खड़ी कर रखने से चाहे यह मतलब भी हो सकता था कि गोरों को उप-द्रव करने से रोका जाय। जो हो, हमारा जुलूस तो शांति पूर्वक जा रहा था। मुझे तो याद है कि किसी गोरे ने जरासी खुरापात तक नहीं की। सभी इस नवीन आश्चर्य को देखने के लिए बाहर निकल पड़े थे। उनमें से कितनों ही की आँखों में मिन्नता मलकती थी।

हमारा पहले दिन का मुकाम ऐसे एक स्टेशन पर था जो वहां से
आठ मील के फासले पर था। शाम के छः सात बजे हम वहाँ पहुँच
गये। रोटो और शक्कर खा कर सभी लोग खुली हवा में लेटे हुए
थे। कोई भजन गा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। राह
में कितनी ही खियाँ थक गई थीं। अपने बच्चों को गोद में ले कर
चलने की हिम्मत तो उन्होंने की थी, पर अब आगे चलना उनकी
शांकि से बाहर की बात थीं। इसलिए अपनी चेतावनी के अनुसार
मैंने उन्हें एक भारतीय सज्जन की दूकान पर छोड़ दिया, और उन्हें
कह दिया कि यदि हम टॉल्स्टॉय फाम पर पहुँच जांय तो वे उन्हें वहाँ
भेज दें और गिरफ्तार हो जायँ, तो उनके अपने घरपर वापिस भेज
दें। उन भारतीय ब्यापारी सज्जन ने इस प्राथ्ना को मान लिया।

ं जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे शानित बढ़ती गई। मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था कि इतने में कहीं से खड़बड़ाहट सुनाई दी। लालटेन हाथ-में लिए हुए गोरों को आते हुए मैंने देखा। मैं चेता। मुझे कोई तैयारी तो करना ही नहीं थी। पुलिस स्विकारी ने कहा:- "मेरे पास आपके नाम का बारस्ट है। आपको मुझे केंद्र करना है।"

मेंने पूछा-'कब १"

उत्तर मिला—"श्रभी।"

"मुझे कहाँ ले जाइयेगा ?"

"अभी तो इसं नजदीक वाले स्टेशन पर, और गाड़ी मिलते ही वॉकसरेस्ट।"

मैंने कहा "तब तो मैं किसी को विना जगाये ही आपके साथ हो लेता हूँ" पर मेरे साथी को कुछ सममा बुझा दूँ ?

"शौक से।"

पास ही सोये हुए पी० के० नायह को मैंने जगाया। उन्हें मेरी गिरफ्तारी की बात कही, और समका दिया कि वे जोगों को सुबह होने से पहले न जगावें। प्रातःकाल होते ही नियमानुसार सूर्योदय के पहले कूच कर दे। जहाँ विश्रान्ति लेने और रोटी बांटने का समय हो वही वे मेरी गिरफ्तारी की खबर उन्हें सुना दें, दरिमयान जो जो पूछे उनसे कहते जावें। यदि सरकार दल को गिरफ्तार करना चाहे तो वह गिरफ्तार हो जावे। यदि नहीं पकड़े तो नियम्ति रूप से कूच करता हुआ चला जाय। नायह को किसी प्रकार का भय तो था नहीं, उन्हें यह भी समका दिया था कि यदि वे स्वयं गिरफ्तार हो जावें तो उन्हें क्या करना चाहिए।

वॉक्सरेस्ट में मिं कैलसबेक भी तो थे।

में पुलिस के साथ साथ हो लिया। प्रातःकाल हुआ। वॉक्सरेस्ट की ट्रेन में बैठे। वॉक्सरेस्ट में मामला चला। मामला मुलतवी रखने की माँग पिबलक प्रासिक्यूटर ने ही पेश की, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही तैयार नहीं था। मामला मुलतवी रहा। मेंने जामीन पर छूटने के लिए दरख्वास्त पेश को। कारण यह

लिखा "मेरे साथ २००० पुरुषों और १२२ औरतें स्पीर बच्चों का दल है। मामले की अगली तारीख तक मैं उनको निश्चित-स्थान पर पहुँचा कर फिर हाजिर हो सकता हूँ" वगैरा। सरकारी वकील ने जामीन का विरोध किया। पर मजिस्ट्रेट बेचारे लाचार थे। मुक्त पर जो आरोप रक्खा गया था, वह तो ऐसा नहीं था जिसमें जामीन पर छोड़ना भी मजिस्ट्रेट को इच्छा पर छोड़ा गया हो। इसलिए ४० पौंड का मुचलका ले कर मुझे छोड़ दिया गया। मि० कैलनबेक ने मेरे लिए मोटर तो तैयार ही रक्खी थी। उसमें सवार होते ही फौरन उन्होंने मुझे अपने लोगों में लाकर छोड़ दिया। ट्रान्सवाल के समाचार-पत्र का एक प्रतिनिधि भी हमारे साथ साथ त्राना चाहता था उसे भी बैठा तिया। इस मोटर को सफर का, मामले का, श्रीर लोगों के साथ पुन: सम्मीलन का सुन्दर वर्णन उसने प्रकाशित किया था। लोगों ने मेरा बड़ा स्वागत किया। उनका उत्साह खूब बढ़ गया। मि० कैलनबेक वैसे ही बॉक्सरेस्ट लौट गए। चार्ल्स टाउन में पिछड़े हुए लोगों को तथा नवीन था श्राने वालों को संभालने का काम उनके जिम्मे।

हम पुनः श्रागे बहे पर मुझे छोड़कर सरकार कैसे चैन पा सकती थी ? इसलिए दूसरे दिन फिर दूसरी बार उसने स्टॅण्डरटन में मुझे पकड़ा। वैसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो यह गाँब जरा बड़ा है। बड़ी विचित्र रीति से मुझे यहाँ पकड़ा गया। मैं लागों को रोटी बांट रहा था। यहां के दूकान-दारों ने हमें मुरब्बे के डिब्बे भेंट में दिये थे। इसलिए उसके बांटने के काम में ज्यादह समय लग रहा था। मजिस्ट्रेट मेरे पास श्रा कर खड़ा हो गया। बांटने का काम पूरा होते ही उसने मुझे एक तरफ बुलाया। मैं उसे जानता था, इसलिए सोचा कि शायद वह कोई बात कहना चाहता होगा। किन्तु उसने तो हम कर मुक्त से कहा— " आप मेरे केंदी हैं "।

मैंने कहा "तब तो मेरा दरजा बढ़ गया। पुलिस के बदले श्रव स्वयं मजिन्द्रेट को गिरफ्तार करने के लिए श्राना पड़ा। पर मुक्त पर मामला तो श्रभी चलाइएगा न ?'

उसने कहा 'मेरे साथ ही चिलये। अदालत चल रहा है" लोगों से मुसाफरी शुरू रखने का कह कर मैं रवाना हुआ। कोर्ट में पहुँ चा तो वहाँ मैने अपने साथियों को भी गिरफ्तार पाया। पी०के० नायडू, बिहारीलाल महाराज, रामनारायणिसंह, रघुनारसु और रहीसखाँ ऐसे पाँच आदमी थे।

फौरन मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया। मैंने अपने छूटने के लिए उन्हीं कारणों को पेश किया जो वाक्सरेस्ट में पेश किये थे। यहाँ भो सरकारी वकील ने विरोध किया। और यहाँ भी मजिस्ट्रेट ने छोड़ना मंजूर किया। व्यापारी लोगों ने मेरे लिए इक्का तैयार ही रक्खा था। हमारा दल तीन मोल भी नहीं जा पाया था कि किर मैं उनमें जा मिला। इस बार तो उन्होंने और मेंने भी सोचा था कि अब तो किर टाल्स्टॉय फाम पर ही पुन: भेट होगी। पर यह घारणा गलत साबित हुई। लोग मेरी गिरफ्तारी के आदी हो गये। और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। मेरे साथी तो जेल में ही रहे।

#### ः २१ :

### सभी कैंद

श्रव हम जोहान्सवर्ग के काफी नजदीक श्रा गये थे। पाठकीं को समरण रहे कि पूरा मार्ग सात दिन में तय करने का निश्चय किया था। श्रव तक हम अपने निश्चयानुसार प्रतिदिन मार्ग तय करते हुए श्रा रहे थे। श्रव पूरी चार मंजिले श्रीर रह गई थीं। किन्तु व्यों व्यों हमारा उत्साह बढ़ना जाता था त्यों त्यों सरकार की जाप्रति भी तो बढ़नी ही चाहिए न १ हमें श्रपनी मंजिल तय करने पर वह यदि पकड़नी तो उससे उसकी कमजोरी श्रीर अरिसकता न जाहिर होती १ इसलिए उसने शायद सोचा कि यदि पकड़ना ही है तो मंजिल तय करने से पहले ही क्यों न पकड़ लिया जाय।

सरकार ने देखा कि मेरे गिरफ्तार हो जाने पर लोग न तो निराश हुए, न डरे, और न कोई उपद्रव ही उन्होंने मचाया, यदि वे उपद्रव कर बैठते तो सरकार को अपनी तोपों और बन्दूकों का उपयोग करने का अवसर मिल जाता। जनरल सम्हस के लिए हमारी शांति और उसके साथ साथ टदता एक बड़ी दु:खंदायी बात हो गई। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला 'शांत मनुष्य को कोई कहाँ तक सता सकता है" १ मरे को मारने से क्या

लाभ ? जो मरने पर तुला हुआ है, उसे मारने में कोई आनन्द नहीं आता। इसलिए शत्रु को जिन्दा पकड़ना बहादुरी समभी जाती है। अगर चूहा बिल्ली को देख कर भागना छोड़ दे तो अवश्य ही उसे कोई दूसरी शिकार दूं ढ़ना पढ़े। सभी भेड़ें सिंह की गुफा मे जाकर बैठ जाय तो सिंह को भेड़ें खाना ही छोड़ देना पड़े। अगर सिंह सामना नहीं करे तो क्या पुरुष-सिंह सिंह का शिकार करेंगे ?

हमारी शांति और हमारे निश्चय में ही हमारी जीत छिपी हुई थी।

गोखले की इच्छा श्री कि पोलक भारतवर्ष जाकर उनकी बुद्ध सहायता करें। मि० पोलक का रवभाव ही ऐसा है कि वे जहाँ कहीं रहें मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाते हैं। जिस काम को वे उठाते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए उनको भारत-वर्ष भेजने की तैयारियाँ चल रहीं थीं। मैने तो लिख दिया था कि वे चले जावें। पर बिना मुझे मिले, सभी सूचनायें प्रत्यच मेरे मुंह से सुने बिन। ही वे जाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस सफर में ही मुक्त से मिल लेने की इजाजत मांगी। मैने उन्हें तार से उत्तर दिया कि 'गिरफ्तार हो जाने की जोखिम उठाना चाहें तो चले श्रावें "। सिपाही सभी श्रावश्यक जोखिमों का स्वागत कर लते हैं। यह युद्ध तो ऐसा था कि सरकार यदि सब को पकड़ना चाहती तो सभी को गिरफ्तार हो आना चाहिए था। जब तक सरकार गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक गिरफ्तार होने के लिए सरल और नीतियुक्त कोशिशें करते जाना धर्म था। इसिलए मि० पोलक अपनी गिरफ्तारी की जोखिम उठा कर भी श्रा पहुँचे।

हम लोग हेडलवर्ग के करीब पहुँच , चुके थे। नजदीक वाले

स्टेशन से उतर कर वे हमें वहीं मिले। हमारी बात-चीत हो रही थी। अभी वह पूरी भी नहीं हो पाई थी। दोपहर के तीन बजे होंगे। हम दोनों दल के मुंहाने पर थे। दूसरे साथी भी हमारी बातें सुन रहे थे। शाम को मि० पोलक को डरवन जाने वाली टून पकंड़ना थी। किन्तु रामचन्द्रजी जैसे महापुरुष तक को राजतिलक के समय बनवास मिला। फिर पोलक कीन होते थे १ हमारी बात-चीत हो ही रही थी कि एक घोड़ा गाड़ी सामने आ कर ठहर गई। उसमे एशियाई विभाग के उन्न अधिकारी मि० चमनी और एक पुलिस अधिकारी भी थे। दोनों नीचे उतरे। मुझे जरा दूर ले जा कर कहा 'में आपको गिरपतार करता हूँ। इस तरह चार दिन में में तीन बार पकड़ा गया। मैने पूछा इस दल को १"

"यह सब होता रहेगा"।

मै छुछ न बोला, केवल अपने गिरफ्तार होने की खबर देने का समय ही मुझे दिया गया। मैने पोलक से कह दिया कि वे दल के साथ जानें। लोगों से शांति रखने के लिए कहना शुरू किया कि वह अधिकारी बोला—

"अब आप कैंदी हैं। भाषण नहीं दे सकते।"

में अपनी मर्यादा को समम गया। सममने की जरूरत तो नहीं थीं, क्योंकि मुझे बोलते हुए रोकते ही उस अधिकारी ने की गाड़ी हांकने आले को गाड़ी तेज चलाने के हिए हुक्म दे दिया था। एक चएा में दल आंखों से ओमंल हो गया।

अधिकारी जानता था कि उस समय एक घड़ी भर के लिए तो मेरा ही राज्य था। क्योंकि हम पर विश्वास रखकर ही तो वह इस निर्जन प्रदेश में दो हजार आदमी के समुदाय के सामने आया हुआ था। वह जानता था कि यदि मुझे एक चिठ्ठी भेजकर भी केंद्र की खंबर सुनाता तो में बराबर हाजिर हो जाता। इस हालत में उसका मुझे यह याद दिलाना कि मै कैंदी हूं, श्रनावश्यक ही था। मैं लोगों से जो कुछ कहता वह बात सत्ताधारियों के भी काम की ही थी। पर उन्हें भी तो श्रपना रूप दिखाना चाहिए न ? इसके साथ ही मुझे यह भी कह देना जरूरी है कि कितने ही श्रधिकारी इस बात को जानते थे कि केंद्र इसके लिए कोई दुखदायी वस्तु नहीं, बिल्क मुक्ति का द्वार है। इसलिए वे सब प्रकार की रिश्रायतें हमारे साथ करते। इतना ही नहीं, बिल्क केंद्र करना श्रपनी सुविधा से काम करना, तथा समय बचाना इत्यादि बातों में वे हमारी सहायता मांगते श्रीर उसके मिल जाने पर श्रपनी एहसानमन्दी तक प्रकट करते। दोनों प्रकार के उदाहरण पाठकों को इन शकरणों में मिल जावेंगे। मुझे तो यहां वहां घुमा कर श्राखर हेडलवर्ग के थाने में उतार दिया। रात वहीं कटी

दल को ले कर पोलक आगे बढ़े, और हेडलवर्ग पहुंचे। वहां भारतीय व्यापारियों का अच्छा जमघट था। रास्ते में सेठ आमद महमद काछिलिया और आमद भायात मिले। उन्हें इसकी खबर लग गई थी कि आगे क्या होने वाला है। दल को भी मेरे ही साथ साथ गिरफ्तार करने की व्यवस्था की गई थी। इसिलिए पोलक चाहते थे कि एक दिन देर से सही, पर दल को मुकाम पर पहुंच जाने के बाद ढरबन जा कर भारत के जहाज पर चढंगा। पर परमात्मा की योजना तो कुछ और ही थी।

इन लोगों को गिरपतार करके ले जाने के लिए हेडलबर्ग में दो टूनें खड़ी थीं। लोग जरा हठ पर चढ़ गये। ''गांधी को बुलाओं वे कहेंगे तब हम गिरपतार होंगे, श्रीर टून में बैठेंगे।" यह हठ तो खराव ही था। श्रगर वे इसे न छोड़ते तो बाज़ी बिगड़ने को थी। सत्याप्रही का तेज घट जाता। जेल तो जाना ही था, फिर उसमें गांधी की जरूरत क्यों आन पड़ी ? सिपाही भी भला कहीं श्रफसरों का चुनाव करता है अथवा कभी यह हठ पकड़ता है कि हम तो सिर्फ एक ही आदमी का हुक्म मानेंगे ? मि० चमनी ने मि० पोलक और काछलिया की सहायता से बड़ी मुश्किल से उन लोगों को सममाया। इन दोनों ने कहा "यात्रा का उदेश तो आखिर जेल जाना ही था। जब स्वयं सरदार ही गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो, तब तो जनता को उसकी अनुपिथित से घबड़ाना नहीं, बिल्क उसका स्वागत करना चाहिए। इसीमें हमारी भलाई और यह को जीत है। गांधी की भी दूसरी इच्छा हो ही नहीं सकती। यही सबको ख्याल करना चाहिए"। बात लोगों के ख्याल में जम गई और वे टोन में बैठे।

इधर मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया। मुझे उस समय उपयुक्त घटनाओं भी कोई खबर नहीं थी। मैने कोर्ट से फिर छूटने के लिए दरक्वास्त की; उन्हें यह भी कहा कि दो कोर्टों ने मुझे इस तरह पहले छोड़ दिया था, और प्रार्थना की कि या तो सरकार उन लोगों को भी गिरफ्तार करे या उन्हें मुकाम पर पहुंचा देने के लिए मुझे इजाजत और छुट्टी दे। कोर्ट ने मेरी दरक्वास्त को तो नामंजूर किया, पर मेरी मनशा सरकार से फौरन जाहिर कर देने का वचन दिया। इस बार ये लोग मुझे इंडी लेजाने वाले थे। क्यों कि मामला वहीं चलने वाला था। अतः उसी दिन दे न में बैठा कर मुझे इंडी लिवा ले गये।

इधर मि० पोलक को हेडलबर्ग में तो गिरपतार नहीं किया।
हतना ही नहीं, बल्कि उनकी सहायता के लिए उनके प्रति एह-सान मन्दी तक जाहिर की गई। मि० चमनी ने तो यहां तक कहा था कि सरकार उन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती। पर यह तो मि० चमनी का, श्रीर जहां तक उन्हें माञ्चम था, सरकार का

विचार था। किन्तु सरकार के विचार तो घड़ी घड़ी पर बदलते रहते थे। श्राखिर सरकार इसी नतीजे पर पहुंची कि मि० पोलक को भारतवर्ष नहीं जाने देना चाहिए। श्रतः उसने निश्चय किया कि उन्हें श्रीर कैलनबेंक को भी, जो कि इस समय खूब काम कर रहे थे, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इस लिए मि० पोलक को चार्ल्सटाउन में गिरफ्तार कर लिया। मि० कलनबेंक भी पकड़ लिये गये। दोनों वाक्सरेस्ट की जेल में टूंस दिये गये।

मुक्त पर इंडी में मामला चलाया गया। नौ महीने की कैंद की सजा मुझे सुनाई गई। अभी वाक्सरेस्ट में मुक्त पर मामला चलना बाकी था। अत: मुझे वाक्सरेस्ट ले गये। वहां मैने मि० पोलक और मि० कैलनबेक को भी देखा। इस तरह हम तीनों वाक्सरेस्ट को जेल में एकत्र हो गये। हमें असीम हर्ष हुआ। मुक्त पर जो मामला चलाया गया उसमें अपने खिलाफ मुक्तको सबूत देना था। पुलिस भी सबूत इकट्ठा कर सकती थी, पर बड़ी कठिनाई से। इसलिए इन्होंने मेरी ही सहायता ली! उस देश की अदालतो में अपने गुनाह को कबूल कर लेने के बाद कैंदी को सजा नहीं दी जाती।

मेरे खिलाफ तो ठीक, पर मि॰ कैलनबेक और मि॰ पोलक के खिलाफ कौन सबूत पेश कर सकता था। यदि सबूत न मिलता तो उन्हें सजा देना ऋदालत के लिए असम्भव था। उनके खिलाफ शीघ सबूत इकड़ा करना भी कोई आसान काम नहीं था। मि॰ कैलनबेक तो अपना अपराध स्वीकार ही करने वाले थे। क्यांकि उन्हें समुदाय के साथ ही रहना था। पर मि॰ पोलंक तो भारत-वर्ष जाना चाहते थे। उन्हें इस बार जेल जाने की वैसी कोई उत्सुकता नहीं थी। अतः हम तीनों ने आखिर यही तय किया कि जब मि॰ पोलंक को पूछा जाय कि तुमने फलाँ फलाँ अपराध

किया है या नहीं, तब वे उसके उत्तर में न तो हाँ, कहें श्रीर न ना ही कहें।

इन दोनों के विपन्न में सान्नी बन कर मैं खड़ा हुआ। हमें मामले को लम्बाना तो था ही नहीं। इसलिए हमने इस बात के लिए अदालत की पूरी सहायता की कि तीनों के मामले एक ही दिन में समाप्त हो जायं। आखिर ऐसा ही हुआ। तन तीन महिने की कैंद हम तीनों को हुई। अब हमें यह माछम हुआ कि कम से कम तीन महीने तो तीनों एक ही जगह रहेंगे। पर सरकार यह कैसे बरदाशत कर सकती थी?

तथापि कुछ दिन तो वाक्सरेस्ट की जेल में हमने सुख पूर्वक बिताये। यहाँ हमेशा नये कैदी आते रहते थे, इसिलए नित्य नई खबरें भी मिलती रहती थी। इन सत्याप्रही कैदियों में हरबत-सिंह नाम का एक बूढ़ा था। उसकी अवस्था ७४ वर्ष से भी अधिक होगी। वह कहीं खानों में नौकरी नहीं करता था। उसने तो बरसों पहले अपना गिरमिट पूरा कर दिया था। इसिलए वह हड़तालिया नहीं था। मेरे गिरफ्तार हो जाने पर लोगों में जोश खूब बढ़ गया था। और वे नाताल से ट्रान्सवाल में प्रवेश कर अपने को गिरफ्तार करा दिया करते थे। हरबतिसंह ने भी इनके साथ साथ ट्रान्सवाल जाने का निश्चय किया।

एक दिन हरबतसिंह से मैने पूछा 'आप क्यों जेल में आये ? आप जैसे वृदों को मैंने जेल में आने का निमन्त्रण नहीं दिया है,

हरबतसिंह ने उत्तर दिया ''मै कैसे रह सकता था, जब आप आपकी धर्मपत्नी और आपके लड़के तक हम लोगां के लिए ज़ेल चले गये ?

लेकिन आप जेल के दुःखों को ब्रदाश्त नहीं कर सकेंगे।

श्राप जेल छोड़ कर चले जार्चे। क्या मैं श्रापके छूटने के लिए कोशिश कहाँ ?

में जेल हरिंग नहीं छोडूँगा। मुझे एक दिन मरना तो हई है। फिर ऐसा दिन कहाँ, जो मेरी मौत यहीं हो जाय !'

इस दृद्ता को. मैं कैसे विचित्तत कर सकता था? वह तो इतनी विकट थी कि विचित्तित करने पर भी डिंग नहीं सकती थी। हरवतिह की जो भावना थी, ठीक वही हुआ। उसने जेल ही में अपने को मृत्यु के हाथों में सौंप दिया। उसका शव वॉक्सरेस्ट से डरबन मंगवाया गया था। सम्मान पूर्व क सैकड़ों भारतीयों की उपस्थित में हरवतिह का अग्नि-संस्कार किया गया। पर इस युद्ध में ऐसा एक नहीं अनेकों हरवतिह थे। हाँ, जेल में मरने का सौभाग्य जहर अकेले हरवतिह को ही प्राप्त हुआ। और इसीलिए दित्तग् अफ्रीका के सत्याप्रह के इतिहास मे उसका नाम उल्लेखनीय भी हो गया।

पर इस तरह जेल से आकृष्ट होकर मनुष्यों का आना सर-कार को कदापि त्रिय नहीं हो सकता था। फिर जेल से छूटने वाले भी तो मेरा सन्देश लेकर जाते थे। इसको वह कैसे बरदाश्त कर सकती थी १ इसलिए उसने हम तीनों को अलग अलग रखने का निश्चय किया। जो हो, बॉक्सरेस्ट में तो एक को भी न रहने दिया जाय। हाँ, और खास कर मुझे तो उसने ऐसी जगह पर रखने का निश्चय किया जहाँ एक भी भारतीय, नहीं पहुँच पावे। आखिर ऑरेंजिया की राजधानी छम फनटीन की जेल मेरे लिए चुनी गई। आरेंजिया के देश भर में सब सिल कर ४० से अधिक भारतीय नहीं होंगे। और वे सभी होटलों में नौकर। ऐसे प्रदेश की जेल मे भारतीय कैंदी मिल नहीं सकता था। जेल भर में भारतीय के नाम से अकेला मैं ही था। शेष सब गोरे या हबसी थे। इसका मुझे कोई दुःख नही था। इसे तो मैंने मुख माना। वहाँ न तो मेरे लिए कुछ देखने को था और न मुनने के लिए। यह भी एक प्रसन्नता की बात थी कि यहाँ मुझे खूब नवीन अनुभव मिला। फिर अध्ययन के लिए तो मुझे बरसों से, अर्थात् १८६३ के बाद से अवसर ही नहीं मिला था। इसलिए यह सोच कर मुझे हर्ष ही हुआं कि अब मुझे अध्ययन के लिए पूरा एक साल मिल जायगा।

मैं ब्लूप्फनटीन पहुँचा। एकान्त तो खूव मिला। श्रमुविधार्ये भी बहुत सी थीं पर वे श्रसाधारण नहीं थीं, सब सहने योग्य थीं। उनका वर्णन करके पाठकों का समय नहीं खूंगा। हाँ, इतना कह देना आवश्यक है कि वहाँ के डाक्टर मेरे मित्र बन गये। जेलर तो केवल अपने अधिकारों का ही ख्याल रखता था। और डॉक्टर कैंदियों के ऋधिकारों की रत्ता करता था। इन दिनों मैं केवल फलाहार करता था। न दूध लेता था न घी। अनाज तो बन्द ही था। मैं केले, टामाटा, कची मुंफली, नीम्बू, और जेतून का तेल मात्र खाता था। इनमें से एक भी वस्तु यदि सडी मिलती तो भूखों मरना पड़ता। इसलिए डॉक्टर साहब विशेष सावधान रहते। उन्होंने मेरे भोजन में अखरीट बादाम और ब्रॉभिलनट भी शामिल कर दिया। वे स्वयं सब फलों को जांच लिया करते थे मेरा कमरा बड़ा तंग था। हवा बहुत कम मिलती थी। डॉक्टर ने खब कोशिश की कि उसका दरवाजा खुला रक्खा रहे। पर उसकी एक भी न चली। जेलर ने तो कहा कि यदि कहीं दरवाजा खुला'हुआ देखळुंगा तो मैं अपना इस्तोफा हो पेश कर हूँगा। वैसे जेलर कोई खराब आदमी नहीं था, पर उसका स्वभाव तो मानों एक सांचे का ढ़ला हुआ था। मला वह उसे कैसे बदल सकता था ? उसे हमेशा तो बदमाश कैदियों से काम पड़ता रहता !

इसिलए उसे डर था कि यदि वह मेरे जैसे एक मले आदमी को देखकर अपने बर्ताव में कोई फर्क कर दे तो दूसरे कैदी उसके नाकों दम कर डालते। मैं जेलर की कठिनाई को ठीक तौर से समक्त गया था और जब कभी डॉक्टर और जेलर के बीच मेरे प्रति बर्ताव के विषय में कगड़ा होता। तब मेरी सहानुभूति बराबर जेलर ही के पत्त में रहती। जेलर अनुभवी आदमी था, एक मार्गी था। पर अपने कर्तव्य को मली भांति जानता था। मि० कैलन बेक को प्रिटोरिया की जेल में भेजा गया। और मि० पोलक को जिसहरन की जेल में।

पर सरकार की ये तमाम व्यवस्थायें निरर्थक थीं। श्रव तो श्राकाश ही फटने लगा उसे श्रादमी कहाँ कहाँ पैबन्द लगा सकता था ? नाताल के भारतीय गिरमिटिया पूरी तरह जाग उठे थे। श्रव उन्हें कोई सत्ता रोक नहीं सकती थी।

#### : 22:

# कसौटी

सोने की परीचा करने वाला हमेशा उसे कसौटी पर घीसता है। इससे श्राधक परीचा करनी होती है तो वह उसे भट्टी में डालता है। उसे पीटता है, यदि कहीं श्रशुद्धि होती है तो उसे निकाल डालता है फिर उसका कुन्दन बनाता है। बस इसी प्रकार भारतीयों की भी परीचा हुई, बे पीटे गये भट्टी में तपाये गये, श्रीर जब वे परीचा में उत्तीर्ण हुए तब जाकर उनकी कहीं सची कीमत हुई।

यात्रियों को ट्रेन में बैठाकर कहीं उनकी पूजा करने के लिए नहीं, बांक ऐरण पर पीटने के लिए ले चले। उनके खाने का कोइ इन्तजाम नहीं था। नाताल में पहुंचते ही फ़ौरन उनपर मामला चलाया गया और सब को जेल मेज दिया गया। पर यह तो हमने पहले ही सोच रक ला था। बिल्क हमतो यह चाहते भी थे। पर इस तरह हजारों को जेल में रखने से तो भारतीयों की बन आती। उनका क्या बिगइता १ सरकार को खर्च बढ़ता, और साथ ही के कोयले की खाने भी बन्द पड़ी रहतीं। यही थिंत अधिक समय तक टिकी रहती तो सरकार को मजबूर न कर उठाता पड़ता। इस लिए युनियन सरकार ने एक नवीन युक्त दूंढी। उसने एक ऐसी

धारा बनाई कि जिसके अनुसार जहां जहां से सत्याप्रही गिरमिटिया भाग आये थे, उसी स्थान को जेज बनाया गया। और उन खानों के नौकरों को बना दिया गया जेल के दारोगा। इस तरह जिस बात का मजदूरों ने त्याग किया था वही बात सरकार ने बलातकार पूर्वक उनसे करवाई और इसतरह खाने शुरू कर दी गई। गुलामी और नौकरी में फके सिर्फ इतना ही है कि यदि नौकर नौकरी छोड़कर चला जाता है तो उसल्पर दीवानी अदालत मे दावा पेश किया जा सकता है। किन्तु यदि गुलाम नौकरी छोड़ कर चला जाता है तो उसे जवरदस्ती से पुनः काम पर लगाया जा सकता है। अर्थात् अय वे मञ्दूर पूरे गुलाम हो गये।

पर यही काफी नहीं था। मजदूर तो बहादुर थे। उन्होंने खानों में काम करने से साफ इन्कार कर दिया। नतो जा यह हुआ कि कोड़ों की सार सहनी पड़ी। जो उद्धत आदमी ज्ञणभर में इस धारा के अनुसार अधिकारी बना दिये गये थे। उनकी बन श्राई। वे लगे इन मजदूरों को लातोंसे मारने श्रीर गालियों की बौद्धार करते। श्रीर भी श्रतेक प्रकार के श्रत्याचार वे करने लगे। पर इत गरीव मजदूरों ने वह सब शांति के साथ सह लिया। इन अत्याचारों के तार भारत वर्ष पहुंचे। तार से सभी खबरें गोखले जो को भेजी जाती थीं। एक दिन भी पूरा व्यौरेतार तार न मिलता तो वे डांट कर पूछते । वे अपने ब्रिस्तर मर पड़े पड़े ही. इन तारों का प्रचार किया करते थे । क्योंकि उन दिनों वे बहुत बीमार थे । किन्तु द्त्रिण श्राफ्रिका के काम को स्वयं देखने का श्राप्रह डन्होंने नहीं छोड़ा। श्रौर इसमें न उन्होंने रात की परवा की न दिन की। फल यह हुआ कि देश अर में वह आग फैलं गई। **उन दिनों भारतवर्ष में ट्**चिए अफ्रिका का सवाल एक मुख्य सवाल वन गया।

इसी समय लार्ड हार्डिज ने श्रपना वह विख्यात भाषण दिया था जिस के कारण दिवाण श्राफिका और इंग्लैंग्ड में भी जहां तहां खलवली मचगई। वाइसराय दूसरे संस्थानों की टीका नहीं कर सकते थे। पर लार्ड हार्डिंज ने तो सख्त टीका कर डाली। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो सत्याप्रहियों का पूरा बचाव भी किया। यहां तक कि उनके सविनय भंग का भी समर्थन कर डाला। उनके इस साहस पर इंग्लैंग्ड के श्रख्वारों में जरूर कुछ सख्त टीका-टिप्पणी की गई। तथापि लार्ड हार्डिंज ने श्रपने कार्य पर पश्चात्ताप नहीं जाहिर किया, बल्कि दृढ़ता के साथ उसका श्रीचित्य बताया। इसका फल भी बड़ा सुंदर हुआ।

इन गिरफ्तार, दु:खी किन्तु बहादुर मजदूरों को छोड़ कर हम चाण भर के लिए जरा खानों के बाहर नजर दौड़ा लें।

खानें नेटाल के उत्तर विभाग में थी। पर मजदूर तो सब से बड़ी संख्या में नैऋत्य और वायन्य कोन में रहते थे। वायन्य के मजदूरों के साथ मेरा किपी, अममीटो इत्यादि थे। वायन्य के मजदूरों के साथ मेरा काफी परिचय हो गया था। उनमें से कई मेरे साथ बोअर युद्ध में काम करचुके थे। इतना काम मुझे नैऋत्य कोन के मजदूरों से नहीं पड़ा था। उसी प्रकार इस दिशा में मेरे साथी भी वहुत कम थे। तथापि जेल और हड़ताल की बात बिजली की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। दोनों तरफ से अचानक हजारों मजदूर निकल पड़े। कितनों ही ने इस ख्याल से कि लड़ाई बहुत दिन तक चलेगी और शायद कोई खाने को नहीं देगा, अपना असवाब तक बेच हाला था। जेल जाते समय मै तो अपने साथियों से कह गया था कि "अब अधिक हड़तालें न होने पार्वे"। सुझे विश्वास था कि अब अधिक बिलदान की जरूरत नहीं होगी।

खानों के मजदूरों की सहायता से ही लड़ाई समाप्त कर देंगे। यदि सभी अर्थात् ६०,००० मजदूर हड़ताल कर देते तो उनका पोषण् करते करते मुश्किल हो जाती। इन सब की कूच कराने इतनी सामाग्री भी हमारे पास नहीं थी। न इतने मुखिया थे और न उतना पैसा। फिर इतने आद्मियों के इकट्टे होने पर उपद्रव न होने देना भी तो महा कठिन काम था न ?

किन्तु भला वाद भी किसी से रूक सकती है! सब जगह से अपने आप मजदूर निकल पड़े, स्वयं सेवक भी अपने आप चुन लिये गये, और काम शुरू कर दिया गया।

श्रव सरकार ने बन्दूक-नीति का श्राश्रय ितया। लोगां को हड़ताल करने से जबरदस्ती रोका गया। उन पर घोड़े दौड़ा कर उन्हें वापिस भेजा गया। जरा भो लोग कहीं उगद्रव मचाते तो उन पर गोलियाँ चल जातीं। पर लोगों ने लौट जाने से उनकार कर दिया। किस किसी ने पत्थर भी फेंके, फेर किये गये। कई घायल होगये। दो चार मरे। पर लोगों का उत्साह नहीं घटा। स्वयंसेवकों ने यहां के लोगों को हड़ताल करते करते रोका। सब तो काम पर नहीं गये। कितने ही मारे डर के कहीं छिप गए, श्रीर फिर लौट कर भी नहीं गये।

एक प्रसंग उल्ले खनीय है। वेरूलम में कई मजदूर निकल पड़े थे। वे किसी प्रकार लौटकर जाना नहीं चाहते थे। जनरल ल्यूकिन अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ खड़ा था। लोगों परं गोली चलाने का हुक्म वह देने को ही था, कि स्वर्गीय पारसीं रुत्तमजी का छोटा लड़का वहादुर सोरावजी-जिसकी उम्र उस समय शायद ही अठारह वर्ष की होगी-डरवन से यहाँ आ पहुँचा । जरनल के घोड़े की लगाम थाम कर उसने कहा "आप गोलियाँ चलने का हुक्म न दें, मैं अपने लोगों को शातिपूर्वक अपने अपने काम पर लौटा देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। " जरनल ल्यूकिन इस नौजवान की बहादुरी पर मुग्ध होगया। और उसने सोरावजी को अपना प्रेम-वल आजमा लेने की मुहलत दे दी। सोरावजी ने लोगों को समकाया। वे समक गये, और अपने अपने काम पर चले गये। इस तरह एक नौजवान के प्रसंगावधान, निर्भयता और प्रेम के कारण खून की नदी बहते बहते हक गईं।

पाठकों को यह जानना चाहिए कि यह गोलियाँ चलाना आदि काम गैर कानून नहीं था। खान के मजदूरों के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया था, वह देखने में तो कानूनन था। उन लोगों को इड़ताल करने के अपराध में नहीं बल्कि ट्रान्सवाल की सरहद लांघने के अपराध मे गिरफ्तार किया गया था। नैऋत्य श्रीर वायच्य में हड़ताल करना ही एक अपराध सममा गया। सो भी कातून के आधार पर नहीं, बल्कि सत्ता के अधार पर। और अंत में ता सत्ता ही कानून बन बैठती है न ? अंगरेजी कानून में एक कहावत भी है जिसका अर्थ है "राजा कभी गलती करता ही नहीं।" सत्ता के लिए जो बात अनुकूल होती है, वही अंत में कानून बन जाती है। पर यह दोष सार्वभौम है। सच पूछा जाय तो इस तरह कानून को भूल जाना हमेशा दोष भी नहीं कहा जा सकता। कई बार कानून का अवलम्बन ही दोष बन जाता है। यदि सत्ता लोकसंग्रह कर रही हो, और उसको नियन्त्रित रखने वाले नियमों से उसके विनाश की सम्भावना हो, तो वहां उस नियम का नाश करना ही धर्म्य और विवेक पूर्ण है। पर ऐसा प्रसंग बहुत कवित उपस्थित होता है। जो सत्ता बार बार निरंकुश हो जाती है वह लोकोपकारी नहीं कही जा सकती। प्रस्तुत उदा-हरण में सत्ता के इस तरह निरंकुश होने के लिए कोई कारण ही नहीं था, हड़ताल करने का हक तो अनादि है। सरकार के पास

यह जानने के लिए भी काफी कारण थे कि हड़तालियों का डहेंश कोई उपद्रव करना नहीं था। हडताल का अन्तिम परिणाम तीन पौंड के कर का रद हो जाना था। सच पूजा जाय तो शांति-प्रिय लोगों को यदि वे गलती करें तो शांति युक्त उपायों से ही राह पर लाना चाहिए। फिर यहाँ सत्ता लोकोपकारी नहीं थी। उसका अस्तित्व तो केवल गोरों के उपकार के लिए ही था। वह साधारणतया भारतीयों की विरोधिनी थी। अर्थात इस एक पत्तीय सत्ता की निरंकुशता कभी उचित और क्षम्य नहीं मानी जा संकती।

इसलिए मेरी मित के अनुसार तो यहाँ सत्ता का दुरुपयोग ही हुआ। जिस कार्य की सिद्धि के लिए इस तरह सत्ता का दुरु-पयोग किया जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता। चिण्क सिद्धि जरूर मिलती हुई मालूम होती है, पर स्थायी सिद्धि तो कदापि नहीं मिल सकती। द्विण श्राफ्रिका में तो जिस कर की रचा के लिए यह ऋरयाचार किया गया, वही छ: माह के बाद उठ गया। इस तरह कई बार दु:ख सुख के लिए हो होता है। इस दुख की पुकार चारों तरफ मच गई। मै तो यह मानता हूँ कि जिस तरह एक यन्त्र में प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान होता है, उसी प्रकार युद्ध में भी प्रत्येक वस्तु का भी श्रपना एक निश्चित स्थान होता है। श्रीर जिस प्रकार गंज या गर्दा यंत्र की गति में बाधक होता है, उसी प्रकार कितनी ही वस्तुर्ये युद्ध की गति को भी रोक देती हैं। हम तो निमित्र मात्र होते हैं, इसलिए हम यह हमेशा नहीं जान सकते कि कौनसी चीजें तो हमारे लिए प्रतिकृल होती हैं, और कौनसी अनुकूल। इसलिए हम केवल साधन मात्र जानने के अधिकारी हैं। साधन यदि पवित्र हों तो हम परिणाम के विषय मे निर्भय और निश्चिन्त रह सकते है।

इस युद्ध में एक यह बात भी देखी गई कि क्यों ज्यां लड़नेवालों का दुःख बढ़ता गया, त्यों त्यों उसका अन्त भी नजदीक
आता गया। साथ ही ज्यों ज्यों दुःखी की निदोंषिता आधकाधिक
प्रकट होती गई, त्यों त्यों भी लड़ाई का अन्त निकट आने लगा।
मैंने इस युद्ध में यह भी देखा कि ऐसे निदोंष, निःशक और
आहिंसक युद्ध के लिए ऐत-वक्त पर जिन जिन सावनों की आवश्यकता होती है वे भी अनायास प्राप्त होते चले जाते हैं। कितने
ही स्वयं-सेवकों ने, जिन्हें में आज तक भी नहीं जानता, अपने
आप सहायता को। ऐसे सेवक अक्सर निःश्वार्थ होते हैं।
अनिच्छा पूर्वक भी वे अदृश्य रूप से सेवा कर देते हैं। न तो
कोई उनका हिसाब रखता और न कोई प्रमाण-पन्न ही-उन्हें दे-देता
है। उनके वे अमूल्य कार्य परमात्मा की किताकों, में जमा होते
रहते हैं। पर कई सेवक तो यह भी नहीं जानते।

दित्तण श्रिफिका के भारतीय श्रपनी प्रीक्षा में उत्तीर्ण हो गये। उन्होंने श्रिन-प्रवेश किया और उपों के ह्यों शुद्ध बाहर निकल श्राए। श्रव यह श्रगले प्रकरण में देखेंगे कि लड़ाई के श्रन्त का स्थारम किस तरह हुआ।

#### : २३ :

#### अन्त का प्रारम्भं

पाठकों ने देखा ही होगा कि कौम ने अपनी शक्ति भर, और जितनी डमीद की जा सकती थी, उससे भी ऋधिक शांत बल का र्डपयोग किया। पाठकों ने यह भी देखा होगा इस बल का उपयोग करने वालों में ऋधिकांश ने ही गरीत्र, और निचली श्रेग़ी के लोग थे. जिनसे ऐसी त्राशा भी नहीं की जा सकती थी। पाठकों को वह भी स्मरंग होगा कि दो तीन को छोड़ कर फिनिक्स आश्रय के सभी जिम्मेदार काम करने वाले जेलमें थे। फिनिक्स के बाहर रहने वालों में स्वर्गीय सेठ श्रहमद महमद काछित्या थे। फिनिक्स पर अब वेस्ट मिस्ट वेस्ट और मगनलाल गांधी थे। काछलिया सेठ साधारण देख भाल करते थे। मिस श्लेजीन ट्रान्सवाल का तम।म हिसान-किताब श्रीर सरहर लांचने वालों की देख भाल करती थीं मि० वेस्ट के जिम्मे इण्डियन श्रोपीनियन के श्रगरेजी विभाग के सम्पादन का तथा गोख़तेजी से तार व्यवहार करने का भार था इस समय, जब कि प्रतिच्चण नये नये मोर्चे बदले जाते थे, पत्र व्यवहार वगैरा का तो काम ही नहीं पड़ता था। तार ही पत्रों के इतने लम्बे चौड़े भेजना पड़ते थे। यह सूरम उत्तरदायित्व से परिपूर्ण काम मि० वेस्ट को करना पड़ता था।

श्रव न्यूकॅसल की तरह फिनिक्स भी वायठय कीए के हड़सा-लियों का केन्द्र हो गया। सैकड़ों मजदूर वहां आने लगे और सलाह तथा आश्रय मांगने लगे। अवश्य ही इमसे सरकार का ध्यान किनिक्स की तरफ आकर्पित हुआ। आस पास रहने वाले गोरों को आंखें भी लाल होने लगी। अब किनिक्स पर रहना भयावह हो गया। तथापि लड़के बच्चे. तक जोखिम अरे काम करते रहते । इतने मे वेस्ट गिर्फतार हुए । सर्च पूझा जाय तो चेस्ट को पकड़ने के लिए कोई कारण नहीं था। सीचा यह गया था कि मि॰ वेस्ट और मगनलाल गांधी को गिरफ्तार होनेके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जहां तक हो सके, गिरफ्तारी के प्रसंगों से भी दूर रहना चाहिए। इसिलए वेस्ट ने अन्तो श्रोर से अपने को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को कोई कारण ही नहीं दिया था। पर सरकार कहीं सत्यांप्रिक्यों की सुविधा असुविधा का धोड़े ही ख्याल कॅरती है ? अथवा डसे इन लोगों की गिरफ्तार करने के प्रसंगों को दूं दना भी ती नहीं पड़ता था। सत्ताधीश जब किसी कीम को करना चाहता है वही उसके लिए उस काम को करने का प्रसंग होता है। वेस्ट की गिरफ्तारी का तार गोखलेजी को पहुँचा कि फौरन छन्होंने भारत से होशियार आदमियों को भेजना शुरू कर दिया। सत्यामहियों की सहायता के लिए जब लाहौर में सभा हुई थी,तब एएड्रयूज ने अपने पास के सभी पैसे दे डाले। तभी से गोखले की नजर मे ने भर गये थे। इसलिए वेस्ट की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही-फौरन इन्होंने मि० एएड्यूज को तार द्वारा पूछा कि "क्या आप इसी वक्त दित्तण अफ्रिका जाने के लिए तैयार हैं १" ए एड्र्यूज ने उत्तर में लिख दिया "हाँ"। उसी चण उनके परम-प्रिय मित्र पियर्सन भी तैयार हो गये और दोनों पहली स्टीमर से दिवाण

श्रिफिका जाने के लिए निकल पड़े।

पर अब तो युद्ध समाप्त होने को था। हजारों निर्दोब आदः सियों को जेत में रख़ने को ताकत द्विए अफ़िका की सरकार में नहीं थो। वाइसराय भी उसे सहन नहीं कर सकते थे। सारे संसार को नजर इस बात पर लगी हुई थो कि अब जनरल स्मट्स क्या करते हैं ? इस समय जनरल स्मट्स ने भी वही किया जो ऐसी हालत में अन्य सरकारें करती हैं। यों जांच तो किसी बात की करना नहीं थी। जो कुछ भी अन्याय हो रहा था, वह तो प्रकट ही था। स्वयं जनरल स्मट्स इस बात को महसूस करते थे कि नि:सन्देह श्रन्याय हो गया हैं श्रीर चाहते थे कि उसका दूर होना जरूरो है। पर इस समय "मई गति सांप अक्टूंदर केरी" वाला उनका हाल हो रहा था। वे इस समय इन्साफ तो करना चाहते थे, पर इस शक्ति को अपने हाथों से खो बैठे थे। क्योंकि द्विण आफ्रिका के गोरों को वे इस बात का आधामन दे चुके थे कि वे स्वयं उस तीन पौंड वाले कर को रद न करेंगे, श्रोर न कोई श्रन्य सुधार ही करेंगे। पर अब तो वे उस कर को उठाने तथा अन्य सुधार भी करने के लिए मजवूर हो रहे थे। ऐसी विचित्र स्थिति से निकलने के लिए लोकमत से डराने वाले राज्य हमेशा कमिशन की नियुक्त करते हैं। कमिशन नाम मात्र की जांच कर लेता है। क्योंकि उसका परि-णाम तो पहले ही से सव--विदित सा होता है। इधर कमिशन ने सिफारिश की नहीं, कि उस पर अमल हुआ नहीं, यही सामान्य प्रथा है। अर्थात् साधारणतया सरकारें जिस न्याय की पहिले से देने मे इन्कार करतो हैं, वही कमिशन की सिमारिश के आधार पर फिर वाद में उनको दना पड़ता है। जनरल स्मट्स के किम-शन में तीन सभय नियुक्त किये गये। भारतीय जनता ने इस किमशन के विषय में कुछ शर्तें पेश कीं, और यह प्रतिज्ञा ले ली

कि जब तक उन शतों का पालन न किया जायेगा, तब तक वह उसका बहिष्कार करेगी। उनमें नीचे लिखी दो शतें थीं।

- (१) सत्र सत्याप्रहियों को छोड़ दिया जाये।
- (२) किमशन में कम से कम एक सभ्य तो जरूर भार-

पहली शर्त को कुछ छंशों में स्वयं किमशन ने ही मान लिया था, और उसने सरकार से सिफारिश की थी कि किमशन का काम सरल करने के लिए सरकार मि० कैलनबेक, मि० पोलक छोर मुझे बिना किसी शर्त के छोड़ दे। सरकार ने इस सिफा रिश को मंजूर कर इम तीनों को एक साथ छोड़ दिया। मुश्किल से इम दो महीने जेल में रहे होंगे।

इधर वेस्ट को गिरफ्तार तो कर लिया पर सरकार के पास ऐसा कोई सबृत नहीं था जिसके बल पर उन पर वह काम चला सकती। इसलिए उन्हें भी उसे छोड़ना पड़ा। ये घटनायें ऍएड्रयूज श्रीर पियर्सन के दिल्ला श्रिक्रका पहुंचने के पहले ही घट चुकीं थीं। इसलिए दोनों मित्रों को स्टीमर से मैं ही लिया लाया। दोनों को इस बात के कोई समाचार नहीं मिले थे, इसलिए उन्हें बड़ा ही श्राश्चर्य पर साथ ही श्रानन्द भी हुशा। दोनों के साथ मेरा यह प्रथम परिचय ही था।

छूटने पर हम तीनों को निराशा ही हुई। बाहर के कोई हाल हमें माल्यम नहीं थे। किमशन की खबर सुनकर हमें आश्चर्य तो जरूर हुआ, पर हमने देखा कि हम किमशन की किसी प्रकार सहायता नहीं कर संकते थे। हमने इस बात को भी महसूस किया कि किमशन में भारतीयों की तरफ का भी कोई आदमी होना जरूरी है। इस पर हम तीनों डरवन पहुंचे और वहां से जनरल समट्स को एक पत्र लिखा जिसका सार इस त्रह था:—

''हम कमिशन का खागत करते हैं। पर इसमें उन दो मध्यों की जिस तरह नियुक्ति हुई है उसके लिए हमारी घोर श्रापत्ति है। उनके व्यक्तित्व से हमें किसी तरह का विरोध नहीं है। वे चतुर और प्रसिद्ध नागरिक हैं। पर उन दोनों ने कई बार भारतीयों के प्रति अपना विरोध जाहिर किया है। इसलिए श्रज्ञाततः उनसे श्रन्याय होने की सभावना है। मनुष्य श्रपने स्वभाव को एक।एक नहीं बदल सकता। अतः यह मान लेना अकृति के नियमों के विपरीत होगा कि वे दोनों अपना स्वभाव पलट लेंगे। तथापि हम यह नहीं चाहते कि उनको कमिशन से श्रलग ही कर दिया जाय। हम तो केवल यही चाहते हैं, कि किसी तरह कुछ श्रौर तटस्थ पुरुष उसमें रख लिये जाय। इसी हेतु से हम सर जेम्स रोभाइनिस और श्रॉन० डक्तयू० पी० श्राइ-नर के नाम सुचित करते है। ये दोनों प्रख्यात व्यक्तियां है। श्रौर अपनी न्याय-वृत्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हमारी दूसरी प्राथना यह है कि तमाम सत्यामही के दियों को छोड़ दिया जाय। श्रगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो हमारे लिए बाहर रहना मुश्किल हो जायगा। अव उन्हें जेल मे रखने का कोई कारण भी नहीं है। ईसके श्रतिरिक्त यर्दि हमें कमिशन के सामने अपनी जबानी देना पड़े, तो हमें खानों में, तथा जहां जहां गिरमिटिया काम करते हैं वहां जाने की इजाजत मिलनी बाहिए । यदि हमारी इस प्राथना पर विचार न हुआ तो हमें फिर जेल मे जाने के उपायों को दू दना होगा।"

जनरल साहब ने किमज्ञन के सभ्यों की संख्या बढाने से इनकार कर दिया और कहा कि किमशन किसी पत्त के-लिए नियुक्त
नहीं किया गया है। वह तो केवल सरकार के संतोष के लिए है।
यह उत्तर-सिलते ही हमारे पास तो एक ही उपाय बच रहा। हमने

पुन: जेत की यारी कर इस आशाय के निवेदन पत्र प्रकाशित कर दिये कि सन् १६१४ के जनवरी की पहली तारीख से जेल जाने वाले डरबन से कूंच करेंगे। ता० १० दिसम्बर १६१३ को हमें। 'छोड़ गया था, २१ वीं को हमने उपयुक्त पत्र लिखा और २४ वीं को जनरल का यह उत्तर मिला था।

पर इस उत्तर में एक बात थी, जिस पर से मैंने उन्हें फिर एक पत्र जिखा। जनरल के जवाब में यह वाक्य था, 'किमशन को निष्णक्त और अदालती बनाया गया है और उसकी नियुक्ति करते समय यदि भारतीयों की सलाह नहीं लो गई, तो खानों के मालिकों के साथ तथा चीनी के कारखाने वालों के साथ भी कोई सलाह नहीं की गई'। इस पर से मैंने उन्हें एक खानगी पत्र लिखा जिस में उन्हें सूचित किया कि यदि सरकार न्याय ही चाहती हो तो मुझे जनरल स्मट्स से मिलना है। और उन्हें कुछ बात कह देना है। इसके उत्तर में उन्हों ने मेरी प्रार्थना को स्वीकृत किया। इसलिए कुछ दिन के लिए तो कुच मुल्तवी की गई।

इधर जब गोखलेजी ने सुना कि पुन: कूच की तैयारी हो रही है, तो उन्हों ने एक लम्बा चोड़ा तार भेजान उसमे लिखा था कि मेरे इन कार्य से लाई हार्डिंज की और स्वयं उनकी स्थिति भी बड़ी विचित्र हो जायगी। इसलिए कूच को स्थिगत करने तथा कमिशन के सामने अपना सबूत पेश करने के लिए उन्हों ने बड़ी जोरों की सलाह दी।

श्रव तो हम धर्म-संकट में फंस गये। कीम तो इस बात की श्रितज्ञों कर चुकी थी कि यदि उनकी मनशा के अनुसार कैं भिशन के सभ्य नहीं बढ़ाये गये तो वह उसका बहिस्कार करेगी। लाई हार्डि ज अप्रसन्न हो जार्ये और स्वयं गोखले को भी दु.ख हो तो प्रितज्ञा-भंग कैसे हो सकता था। भि० एँ एड्रयूज ने सुमीया कि

गोखलेजी की सहानुभूति, उनकी नाजुक हालत तथा हमारे निश्चय से उनको जो आघात पहुंचते की संभावना थी उस पर भी पूरा विचार कर लेने की जहरत है। मैं तो जानता ही था। मुख्याओं को सलाह हुई, और अन्त में सब इसी निर्णय पर पहुचे कि किमशन में यदि अधिक सभ्य नहीं लिये गये तो उसका विहब्कार तो अवश्य ही करना चाहिए। फिर इसका परिणाम चाहे जो हो। इसलिए किर लगभग सो पौंड खर्च करके एक लम्बा तार गोखलेजी को तार भेजा गया। इससे एँ एड्यूज भी सहमत हो गये। इस तार का आशय नीचे लिखे अनुसार था:—

"आपके द्र ख को इस समक सकते हैं। मेरो हमेशा यह इच्डा रहेगी कि सब बातों को छोड़ कर आपको सलाह का ही सम्मान करूं। लार्ड हार्डिंज ने भी हमारी श्रमूल्य सहायता की है। मै यह भी चाहता हूँ कि इसी प्रकार अंत तक हमें उनकी सहायता मिलती रहे। पर साथ ही प्रार्थना करता हुँ कि आप हमारी स्थित को भी समम लें। इसमें हजारों मनुष्यों की प्रतिज्ञा का प्रश्न है। प्रतिज्ञा शुद्ध है। सारे युद्ध की रचना प्रतिज्ञाओं पर की गई है। यदि यह बन्धन न होता तो आज हममें से कितने ही फिसल गये होते। हजारों मनुष्यों की प्रतिज्ञा यदि इस तरह पानी में डुवो दी जाय तो फिर संसार में नैतिक बंबन जैसी कोई वस्तु ही नहीं रहेगो। प्रतिज्ञा करते समय लोगों ने पूरा विचार कर लिया था उसमें किसी प्रकार की अनीति तो हुई नहीं। बहिस्कार की प्रतिज्ञा लेने का भी कौम को श्रिधिकार है। मैं चाहता हूँ कि श्राप भी यही सलाह देंगे कि इस तरह गम्भीरता पूर्वक की गई प्रतिज्ञा किसी के लिए भी न तोड़ी जाय। उसका पालन तो होना ही चाहिए, फिर चाहे, सो हो जाय। यह तार लार्ड हार्डि नको भी बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी स्थिति विचित्र न हो। हमने. परमात्मा को साची रख कर श्रीर

उपी की सहायता के बल पर युद्ध छेड़ा है। हम बड़े बूढों की, गुरु-जनों की सहायता भी मांगते हैं। उसके मिल जाने पर हमें हर्ष होता है। पर मेरो तो यही नम्न राय है कि वह चाहे मिले या न मिले। हमारी प्रतिज्ञा नही दूटनी चाहिए। अंत में उस के पालन में आपका समर्थन और आशीर्वाद मैं मांगता हूँ।"

यह तार गोखले जी को भेजा गया। उसका श्रसर उनके स्वास्थ्य पर तो हुआ पर सहायता पर नहीं हो पाया। यदि हुआ हो तो भो इस तरह कि वह और भी बढ़ गई। उन्होंने लाड़े हार्डिंज को तार भेज दिया। किन्तु हमारा त्याग नहीं किया। बल्कि हमारी दृष्टि का समर्थन ही किया। लार्ड हार्डिंज भी दृढ़ रहे।

ऍएड्यूज को लेकर मै प्रिटोरिया गया। इसी समय यूनियन रेलवे के गोरे कार्य-कर्ताओं ने बड़ी भारी हड़ताल करदी । इस हड़-ताल से सरकार को स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। मुझे भी कहलाया गया कि किर भारतीयों की कूच बोल दो जाय। मैंने तो जाहिर कर दिया कि मुक्त से इस तरह रेलवे हड़त। तियों की सहायता नहीं हो सकती। सरकार को महज सताना हमारा उद्देश नहीं है। हमारी लड़ाई श्रीर उसका तरीका भी भिन्न है। यदि हमें कूच करना ही होगा तो वह हम तभी करेंगे जब यह रेलवे 'की हड़ताल शान्त हो जायेगी। इस निश्चय का बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। रूटर ने इसके तार इंग्लैंग्ड भेजे। वहां से लाड अम्पट्हिल ने धन्यवाद सूचक तार भेजा। दिन्तिणी अफ्रिका के अंगरेज मित्रों ने भी धन्यवाद दिये। जरनल स्मट्स के मंत्री ने विनोद में कहा 'मुझे तो आपके लोग जरा भी अच्छे नहीं लगते। मैं तिल-भर भी उनकी सहायता नहीं करना चाहता। पर हम करे क्या ? श्राप लोग तो श्रापत्काल में भी हमारी सहायता करते हैं। श्रापको कैसे मारा जा सकता है ? मै तो कई बार चाहता हूँ कि आपभी

कहीं इन अंगरेज हड़तालियों की तरह उपद्रव करदें तो एक घड़ी-में आपको सीधा करदें। पर आप तो दुश्मन को भी सताना नहीं चाहते। केवल स्वयं दु:ख सहकर जीतना चाहते हैं। विवेक और मर्यादाका जरा भी त्याग नहीं करते। फिर हम क्या कर सकते हैं ?"

इसी प्रकार के उद्गार जरनल स्मट्सके मुंह से भी निकले थे। पाठकों को इस बात का बराबर ख्याल होगा कि सत्याप्राही के विवेक श्रौर विनय का यह पहला ही उदाहरण नहीं था। वायव्य कोएा में जब हड़ताल हुई तब कितनी ही जगह गन्ना कटा हुआ मैदान में ही पड़ा था। वह यदि उचित स्थान पर नहीं पहुंचा दिया जाता तो मालिकों की बड़ी हानि होती। इसलिए १४०० आदमी फिर उस काम को पूरा करने के लिए लौट गए, श्रीर माल को उचित तथा सुरत्तित स्थान पर पहुंचा कर फिर हड्ताल में शामिल हो गये। डरबन की म्युनिसीपालिटी के गिरमिटियाओं ने जब हड़ताल की तब उसमें भी जो मेहतर और शकाखाने का काम करते थे, उन्हें वापिस भेज दिया गया । और वे ख़शी से लौट भी गये। यदि मेहतर श्रौर शकाखानों में काम करने वाले काम छोड़ दें तो सारे शहर में बीमारी फैल जाय, तथा श्रस्पताल में रोगियों की श्रूष्ण भी बंद हो जाय। श्रीर सत्याग्रही तो कभी न चाहेगा कि उसके कार्य का ऐसा परिणाम हो। इसलिए ऐसे कार्यकर्तात्रों को हड़ताल से मुक्त रक्खा गया। प्रत्येक काम करतें हुए सत्याप्रही को यह जाहर सीच लेना चाहिए कि उसके इस कार्य का परिसाम विरोधी पर कैसा होगा।

इस तरह के अनेकों विवेक पूर्ण कार्यों का अदृश्य प्रभाव चारों और मुझे दिखाई देता था। इसीसे भारतीयों की प्रतिष्ठा दिन व दिन बढ़ती जा रही थी और समभौते के लिए अनुकूल वायुम्ण्डल तैयार होता जा रहा था।

# प्राथमिक समभौता

इस तरह दिन बदिन सममीते के लिए अनुकृत वायुमण्डल होता जा रहा था। एण्ड्यूज और मैं त्रिटोरिया पहुंचे, उसी समय सर वेजिमन रॉबर्टसन भी, जिन्हें कि लॉर्ड हार्डिज ने एक स्पेशल स्टीमर में भेजा था, वहां पहुंचने वाले थे। पर जरनल स्मट्स ने मुलाकात के लिए जो दिन मुकरेर किया था उसी दिन हमें वहां पहुंच जाना जरूरी था। इसलिए सर वेजिमन की बिना ही राह देखे हम चल पड़े थे। राह देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। युद्ध का अंत तो हमारी शक्ति के अनुसार ही होने वाला था।

हम दोनों प्रिटोरिया तो पहुँचे। पर जरनल स्मर्स से श्रकेले सुक्ती को मुलाकात करनी थो। वे रेलवे के गोरे कर्मचारियों की हड़ताल के काम में मम्न थे। यह हड़ताल भी ऐसी भयंकर श्री कि यूनियन सरकार को फौजी कानून जारी करना पड़ा था इन कर्मचारियों का उद्देश केवल अपनी मजदूरी बढ़ाना ही नहीं था। वे तो सत्ता को भी अपने हाथों में ले लेना चाहते थे। मेरी पहिली भेंट बहुत छोटी थी। पर मैंने देखा कि कूच करने से पहिले जनरल स्मर्स की जो स्थिति थी, वह आज नहीं थी। पाठकों को स्मर्स होगा कि उस समय तो उन्होंने बातचीत करने से भी इन्नार कर दिया था। सत्याप्रह की धमकी तो जिस प्रकार उस समय थी, ठीक वैमी ही श्रव भी कायम थीं। पर फिर भी उन्होंने बसीठी करने देने से इन्कार कर दिया था। इस बार तो वे सलाह लेने तक को तैयार थे।

भारतीयों की मांग तो यह थी कि उनकी तरफ से भी कमिशन में किसी की नियक्ति होनी चाहिए। पर इस बात पर जनरल समट्म मजबत थे। उन्होंने कहा "यह तो हो ही नहीं सकता । उससे सरकार की प्रतिषठा कम हो जायेगी, और दूसरे, मैं जो सुधार करना चाहता हूँ वह मै नहीं कर सकूंगा। आप जानते है कि मि० एसलन हमारे आदमी हैं। सुधार करने के विषय में वे सरकार के प्रतिकूल मत नहीं दे सकते बल्कि अनुकूल ही हो जावेंगे। कर्नल वायली नेटाल के प्रतिष्ठित मनुष्य हैं इसके श्रलावा वे श्राप लोगों के विरोधी माने जाते हैं। इसलिये यदि वे हमारा भी तीन पौंडका कर उठा लेने के पन्न में अपना मत दे देगे तो काम बड़ा सरल हो जायगा। इस समय हम ऐसी कठिनाइयों में फंसे हैं कि दम मारने तक की फ़ुरसत नहीं है। इसलिये स्वयं हम ही चाहते हैं कि श्रापके मामले का एक बारगी श्रंतिम फैसला हो जाय। आप जो चाहते हैं वही देने का प्रस्ताव हमने स्वीकृत कर लिया है। पर विना कमिशन की सम्मति के वह दिया नहीं जा सकता। श्राप की स्थिति को भी मैं समभ सकता हूं। श्राप तो यह प्रतिज्ञा किये बैठे हैं कि जब तक हम आपके पच के किसो श्रादमी को कमिशन में शामिल नहीं कर लेंगे, तब तक श्राप कोई सबूत, नहीं देगे। भले ही आप न दें। पर जो देना चाहें उनको रोकने के लिये कोई आन्दोलन न की जियेगा। तब तक तो सत्यामाह को भी स्थिगित करना होगा। मेरा तो ख्याल है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका लाभ ही होगा और हमें भो शांति मिलेगी।

धापका कहना है कि हड़तालियों पर जुल्म हुआ है। पर आप इस बात को सिद्ध नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप तो कोई सबत ही देना नहीं चाहते। इसलिये इस बात का भी आपको पूरा विचार कर जेना चाहिये।"

इस तरह की बात चीत जनरत स्मट्स ने की। मुझे तो यह सब अनुकूल ही माळूम हुआ। एक धर्म-संकट जरूर था। हमने सिपाहियों और दारोगाओं के जुल्म की जो शिकायतें की थीं उनको सिद्ध करने का सुयोग बहिष्कार की प्रतिज्ञा के कारण हमें नहीं मिल सकता था। पर इस विषय में हमारे बीच मतभेद भी था। एक पन्न का कहना था कि सिपाहियों पर जिन बातों का ष्यारोप किया गया है वे भारतीयों की तरफ से साबित है। जाना बहुत जरूरी हैं। इसलिए उनकी यह सूचना थी कि यदि किमशन के सामने हम अपना सबूत पेश नहीं कर सकते तो हमें उन लोगों के खिलाफ इस रूप में फरियादे प्रकाशित करना चाहिये कि जिससे यदि वे ( श्रमियुक्त ) चाहें तो हम पर श्रावरू नुकसानी का दावा कर सकें। मैं इस पक्त का विरोधी था । बहुत सम्भव है कमिशन अपना निर्णय सरकार के प्रतिकृत नहीं देगा फिर लाइबेल (श्रावरू नुकसानी की फरियाद) पेश करने में जितनी बाते प्रकट करने में कौम को बहुत भारी मंभटों में पड़ना पड़ता फिर इसका परिणाम क्या होता ? यही की हमारी फरियाद सिद्ध होगई, इस बात का सन्तोष। फिर एक वकील होने के कारण मैं उन कठिनाइयों को भी जोनता था जो लाइबेल सिद्ध करने में उपस्थित हो सकती थीं। पर सब से जबरदस्त द्लील तो मेरे पास यह थी कि सत्याप्रही को तो दु:ख ही सहना था। शुरू करने के पहिले इस इस बात को जानते थे कि उसमें हमें मर-णांत दु.ख तक सहन करना होगा और इसके लिये हम तैयार भी थे। फिर श्रव उन दुःखों को साबित कर देने में कोई विशेषता नहीं रह जाती। बदला लेने की वृत्ति तो सत्याग्रही में होनी ही नहीं चाहिये। इसलिए श्रपने दुःखों को सिद्ध कर देने में जहां श्रसा-धारण किठनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो वहां ठीक तो यही है कि वह शांत रहे। सत्याग्राही तो श्रसल बात के लिये लड़ता है, श्रीर वह था कानून। जहाँ उसके रद होने श्रथवा उसमे श्रावश्यक परिवर्तन हो जाने की भी सभावना है तो फिर सत्याग्रही दूसरे मंभटों में पड़ेगा क्यों? दूसरे, कानून के विरोध में उसने जो युद्ध ठान दिया है उसमे सत्याग्रही का मौन भी तो श्रवश्य सममाते के समय मददगार होगा। इन दलीलों से विरोधी पच्च के एक बड़े हिस्से को मै सममा सका। श्राखिर यही निश्चय हुश्रा कि दुःखों की कानूनन फरियाद को साबित करने की बात को छोड़ दिया जाय।

#### \$ 24 °

#### पत्र व्यवहार

प्राथमिक सममौते के लिये जनरल स्मर्स और मेरे बीच पत्र ब्यवहार शुक्त हुआ। मेरे पत्र का आशय इस प्रकार था १---"अपिकी सूचनानुसार हम अपनी प्रतिज्ञा के कारण किमझन की सहायता नहीं कर सकेंगे। इस प्रतिज्ञा को आप समस सकते हैं और उसकी कद्र भी करते हैं। श्राप भारतीयों के साथ सलाह सशविरा करने के तत्व को कुबूल करते हैं। इसलिये मैं अपने देश भाइयो को यह सलाह अवश्य दे सकता हूं, कि वे कमिशन में सबूत पेश करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं। कम से कम वे उसके काम में रोड़े अट-काने से तो जरूर बाज आवें। मैं उन्हें यह सत्ताह भी दे सकूंगा कि जब तक किस्सन जारी है और नवीन कानूनों का विधान नहीं होजाता तब तक सरकार को श्रापति मे न हाला जाय इस ख्याल से वे सत्याप्रह को भी मुलतवी रक्खें। भारत के बहे लाट महोदय के भेजे सर बेंजामिन रॉबर्टसन् की सहायता करनेके लिये भी उनसे मै सिफारिश कर सफता हूँ। मुझे कहना होगा कि हम अपनी प्रतिज्ञाके कारण उन दु:खों को कमिशन के सामने सबूत पेशकरके साबित नहीं कर सकेंगे जिन्हें हमने जेल में श्रीर हड़तालों के दिनों में झेला है। सत्याप्रही की हैसियत से हम से जहां तक होगा हम अपने

कचों की न तो शिकायत करेंगे, और न इनके बदले की ही इच्छा करेंगे। परहमारे इस समय के इस मौन का कहीं यह अर्थ न लगा लिया जाय कि उन्हें सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई सामग्री ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप हमारी श्थित को भी समभ लें। इसके अतिरिक्त चूं कि हम सत्याग्रह को मुलतवी करने के लिए तैयार हैं, उस अवस्था में इस युद्ध के कारण जो लोग आप की कद में हैं वे भी छोड़ दिये जायं। हम लोग जो जो बातें चाहतें हैं उन्हें मैं संदोप में नीचे लिख देना आवस्यक सममता हैं।

ं(१) तीन पौंड का कर उठा लिया जाय।

(२) हिन्दू, इस्लाम इत्यादि धर्मी की विधि के अनुसार किये गये विवाह कानूनन समझे जायं।

(३) शिक्तित भारतीय इंस देश में प्रवेश पा सर्के।

(४) श्रॉरेटिजया के विषय में जो इकरार हुए हैं उनमें सुधार किया जाय।

(प्र) यह विश्वांस दिलाया जाय कि प्रचलित कानूनों पर इसी प्रकार अमल किया जायगा जिससे वर्तमान अधिकारों के हक में कोई हानि न हो।

्र इन बातों का संतोषप्रद उत्तर मिलने पर मैं कौम को सत्याप्रह सुल्तवी रखने के लिए सलाह दे सकूंगा।"

यह पत्र १६१४ की जनवरी की २१ वीं तारीख को मैंने लिखा था। उसी दिन उनका उत्तर भी मिल गया। श्राशय यह था:—

"यह जानकर सरकार को दुःख हुआ कि आप कमिशन में ज्ञानी नहीं दे सकेंगे। पर वह आपकी श्थिति को समक सकती है। आप अपने कटों वगैरा विषयक बात छोड़ देना चाहते हैं इसके हेत को भी सरकार समझे हुए है। पर जब आप उस

विषय में कोई सबूत ही देना नहीं चाहते तो सरकार के लिए भी तो इस विषय में कुछ करने -योग्य नहीं रह जाता। सत्यामही कैंदियों को छोड़ने का हुक्म तो आप का पत्र मिलने के पहिले ही सरकार दे चुकी है। कोमी दु.खों के विषय में आपने जो डल्लेख किया है उस विषय में सरकार तब तक कुछ न कर सकेगी जब तक कि कमिशन अपनी रिपोट पेश नहीं कर देता।"

इन दोनों पत्रों का लेनदेन होने के पहले हम दोनों जनरल स्मर्स को कई बार मिल चुके थे। पर इस बीच सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन भी प्रिटोरिया जा पहुंचे थे। यद्यपि सर बेंजामिन लोक प्रिय माने जाते थे, श्रीर गोखलेजी की सिफारिश भी लाये थे, तथापि मैंने देखा कि वे एक मामूलो अंगरेज श्रियकारी की कम-जोरियों से एक दम मुक्त नहीं थे। वहां पहुँचते ही उन्होंने कीम में भेद-नीति का विष बोना श्रीर सत्याप्रहियों को दराने का काम शुक्त कर दिया। प्रिटोरिया की पहली मुलाकात में मुक्त पर उनका श्रमच नहीं पड़ा। दराने के विषय में मुझे जो तार मिले थे उनका जिक्र भी मैंने उनसे किया था। मुझे तो सबके साथ एक ही रीति से, श्रर्थान स्पष्टता तथानिस्पृहता पूर्वक काम लेना था। इसलिए हम मित्र हो गये! पर मैंने ये कई बार श्रनुभव किया कि दरने वाले को तो श्रिधकारी दराते ही रहते हैं। श्रीर सरल तथा निहर मनुष्य से सीधो तरह पेश श्राते हैं।

इस तरह प्राथमिक सममौता हो गया। और आखिरी बार सत्याप्रह मुल्तवी किया गया। कई अ गरेज मित्र खुश हो गये, और अन्तिम समभौते में सहायता करने का उन्होंने मुझे आश्वा॰ सन भी दिया। कौम से यह समभौता मंजूर करा लेना जरा मुश्किल था। सबको यही आशंका थी कि जागा हुआ उत्साह कहीं फिर न सो जाय। फिर जनरल स्मट्स पर अब लोग क्यों

विश्वास करने चले ? अनेकों ने १६०= के समभौते की याद दिला दिला कर कहा ''जो जनरल स्मट्स पहले एक बार कीम के साथ विश्वासघात कर चुके हैं, जो सत्याप्रह में नवीन ब तें शामिल करने का न्यारोप त्र्याप पर मढ़ चुके हैं, जिन्होंने कौम पर विपित्ति के महान् महान् पर्वत ढाहे हैं, क्या आप उन्हें फिर भी अभी तक नहीं समभ सके ? कैसे दु.ख की बात है ? यह श्रादमी फिर श्राप के साथ विश्वासघात करेगा और फिर श्रापं सत्यात्रह का राग श्रालापेंगे किन्तु तब श्राप पर कौन विश्वास करेगा ? यह कैसे हों सकता है कि लोग बार बार जेल जावे, श्रीर फिर बार बार घोला खावें ? जनरल स्मट्स जैसे आदमी के साथ तो केवल एक ही समभौता हो सकता है। श्रीर वह यही की हम जो कुछ भी चाहते हैं वह दे दे। उससे वचन न लिये जायं। जो वचन दे कर फिर उन्हें तोड़ देता है उसे उधार भी कोई कैसे देग।" ? मै जानता था कि इसी प्रकार की दलीलें कई जगह पेश की जावेंगी। इस लिए मुझे कोई श्रारचर्य नहीं हुआ। सत्याप्रही के साथ चाहे कितनी ही बार विश्वासघात किया जाये वह तब तक बराबर वचनों पर विश्वास करता जायगा जब तक कि उसे इसके विपरीत कोई ऐसे ही बलवान कारण नहीं मिल जावेंगे। जिसने दु:ख को ही सुख समम लिया है, वह केवल दु:ख के भय से ऐसी जगह श्रविश्वास न करेगा, जहां श्रविश्वास करने के लिए कोई कारगा न हो। बल्कि वह तो श्रपनी शक्ति पर विश्वास रखकर इस घात की चिंता ही न करे कि कही विरोधी पत्त फिर विश्वासघात न कर जाय। वह तो वचनों पर बराबर विश्वास करता हुआ आने बढ़ता जायेगा, चाहे कितनी ही बार उसके साथ विश्वासघात क्यों न हो; श्रीर यह करते हुए वह यही ख्याल रक्खेगा कि इसी तरह पत्य का वल बढ़ता जायगा और विजय नजदीक आवेगी। इस

लिए स्थान स्थान पर सभायें करके में लोगों के द्वारा उस समभौते को मंजूर करा सका। लोग भी सत्याग्रह का रहस्य विशेष रूप से समभाने लग गये। इसे बार के समभौते में श्री एएड्यूज मध्यस्थ श्रीर साची थे। उसी प्रकार वाईसराय के राजदूत की है सियत से सर बेजामिन रॉबर्टसन भी थे। श्रर्थात् यह समभौता मिथ्या होने की बहुत ही कम भीति थी। यदि मैं हठ पर चढ़ जाता श्रीर इस समय समभौता नहीं करता तो उलटा कौम का ही दोष समभा जाता, श्रीर जो विजय छ: महीने बाद हमें मिली उसके मिलने में श्रनेक प्रकार के विदन खड़े हो जाते। 'चमा बीरस्य भूषणम्' वाला वाक्य इसी प्रकार के श्रनुभवों से लिखा गया है, जिनमें सत्याग्रही किसी को उंगली तक बताने का कारण नहीं देता। श्रविश्वास भी डर की निशानी है। सत्याग्रह में श्रवश्य ही निभयता है। निभय को डर कैसे हो सकता है ? फिर जहां विरोधी के विरोधको जीतना है, विरोधीका नाश नहीं करना है तहां श्रविश्वास क्यों ?

इसिलए कीम के सममीता मंजूर करने के बाद श्रब केवल यूनियन पार्लियामेन्ट की राह देखना बाकी रह गया। तब तक वह किमशन तो जारी ही था। उसमें भारतीयों की तरफ से बहुत कम गवाह गये। यह इस बात का प्रत्यच्च प्रमाण था कि कीम पर सत्याप्रह का कितना प्रभाव था। सर बेंजामिन रॉबर्ट सन ने कई भारतीयों को साची देने के लिए समम्प्राया। पर जो इने गिने सन्याप्रह के कट्टर विरोधी थे, इनको छोड़ कर शेष सब अटल रहे। इस बहिष्कार का प्रभाव जरा भी खराब नहीं हुआ। किमशन का काम कम हो गया। श्रोर रिपोर्ट फौरन प्रकाशित हो गई। रिपोर्ट में किमशन के सम्यों ने इस बात पर जरूर सख्त टीका की थी कि भारतीयों ने किमशन की सहायता नहीं की। सिपाहियों के दुर्विन वहार वाले आरोप को भी विलक्कल उड़ा दिया गया। पर उसने

उन सव वातों के देने की सिफारिश की, जिन्हें भारतीय चाहते थे। तीन पैंड वाला कर विलव्धल च्ठा लिया जाय, दृसरे विवाह के विषय में भी भारतीयों की वात को मान लेना चाहिए। इत्यादि श्रन्य भी कई छोटी छोटी बातें देने तथा यह सब बहुत शीघ्र कर डालने की सिफारिश इसने की। इस तरह जनरल स्मट्स के कथनानुसार कमिशन ने श्रपनी रिपोर्ट भारतीयों के श्रनुकूल ही दी। मि० एएइ यूज इंग्लैएड के लिए रवाना हुए। उसी प्रकार सर वें जामिन रॉबर्ट सन भी चले गये। हमें भी यह विश्वास दिलाया गया कि कमिशन की रिपोर्ट के श्रनुसार ही कानून भी वनाया जायगा। श्रव हम यह श्रगले प्रकरण मे देखेंगे कि वह फानून कौनसा था श्रीर किस तरह बनोया गया था।

#### : २६ :

### युद्ध का अन्त

कमिशन की रिपोर्ट के कुछ ही समय बाद उस कानून का मसिवदा यूनियन गजट में प्रकाशित किया गया जिसके अनुसार सुलह होने को थी। इस मसविदे के प्रकाशित होते ही मुझे केप टाउन जाना पड़ा। यूनियन धारा-सभा की बैठके वहीं होती थीं-अब भी वहीं होती हैं। इस बिल में नौ घारायें हैं। पूरा विल ' नवजीवन ' के दोनों स्तम्भों में समा सकता है। उसका एक भाग भारतीयों के विवाह से सम्बन्ध रखता है। इसके अनुसार वे सब विवाह दक्षिण आफ्रिका में कानूनन करार दे दिये गये जो भारतवर्ष में कानूनन समझे जाते हैं। पर इसके श्रनुसार किसी की भी एक से अधिक परिनयां एक ही समय कानूनन नहीं समभी जार्वेगी। दूसरे भाग के द्वारा वह तीन पौंड वाला कर रद हो गया जो स्वतन्त्र भारतीय की हैसियत से वहां रहने वाले प्रत्येक गिरमिटिया को प्रतिवर्ध देना पड़ता था, तीसरे भाग में द्जि्णी श्राफिका में रहने वालों को दिये गये प्रमाण-पत्रों का महत्त्र बताया गया है। श्रर्थात् उसमें यह बताया गया है कि जिनके पास वह प्रमाण-पत्र हो उसको द्त्रिणी चाफ्रिका में रहते का हक उस प्रमाण पत्र के द्वारा कहां तक सिद्ध होता है। इस विचार पर

यूनियन पार्लियामेन्ट में खूब श्रीर मीठी चर्चा हुई। श्रन्य बातें, जिनके लिए कानून की श्रावश्यकता नहीं थी, जनरल स्मट्स श्रीर मेरे बीच के पत्र-व्यवहार द्वाग, तय हो गईं। उनमें नीचे लिखी बातों का खुलासा था।

- (१) केप कोलोनी में शिचित भारतीयों के प्रवेश और निवास के हक़ की रचा।
- (२) दिच्णी अफ्रिका में दाखिल होने के लिए खास इजा- जत किन्हें किन्हें दी जाय ?
- (३) सन् १६१४ के पहले दिन्तणी अफ्रिका में प्रवेश पा चुकने वाले शिन्तित भारतीयों के विषय में, और
- (४) जिसने एक से अधिक स्त्रियों से शादी कर ली है इसे बराय मिहरबानी अपनी अन्य स्त्रियों को जाने की इजाजत दे दी जाय, इस विषय में।

जनरल स्मर्स के पत्र में एक श्रीर बात भी है। "वर्षमान कानूनों के विषय में यूनियन सरकार ने हमेशा यही चाहा है श्रीर श्रव भी चाहती है कि उन पर न्याय पूर्व क श्रीर वर्षमान स्वत्वों की रज्ञा करते हुए ही श्रमल किया जाय" यह पत्र जून सन्१६१४ की ३० वीं तारीख को लिखा गया था। उसी दिन मैंने जनरल समर्स को एक पत्र लिखा जिसका श्राशय इस प्रकार था।

"श्रापका श्राज ही का लिखा पत्र मुझे मिल गया। जनरल समट्स ने शांति श्रीर विनय पूर्वक मेरी बातों को सुन लिया इस लिए मै उनका एइसानमन्द हूँ। भारतीयों के साथ रिश्रायत करने वाला कानून और हमारा यह पत्र-व्यवहार सत्याप्रह-युद्ध को समाप्त करता है। यह युद्ध सन् १६०६ के सितम्बर में शुरू हुआ था। इसके कारण भारतीयों को श्रमेकों कष्ट श्रीर श्रार्थिक मुसी-

बतों का सामना करना पड़ा। सरकार को भी इसके कारण बड़ी चिता में पड़ना पड़ा । प्रधान मंत्री महाशय जानते हैं कि मेरे कितने ही भाई इससे कहीं श्रधिक बातें मांग रहे थे। भिन्न भिन्न प्रान्तों में व्यापार करने के परवानों के विषय में कानून, मसलन ट्रान्सवाल का 'गोल्ड लॉ', 'ट्रान्सवाल टाऊन शिष्स एकट' तथा सन् १८८४ का ट्रान्सवाल का नं० ३ का कानून,—वगैरा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिसके कारण रहने वगैरा विषय के सम्पूर्ण हक, व्यापारी स्वतन्त्रता, श्रौर जमीन की मालिकी का हक भी हमें भिल जावें; इसलिए वे असंतुष्ट हो गये हैं। कितने ही तो इसी बात पर ऋसंतुष्ट हो गये हैं कि उन्हें एक प्रांत से दसरे प्रांत में त्राने की पूरी स्वाधीनता नहीं मिली है। कई इस-लिए नाराज हैं कि भारतीयों के साथ रिश्रायतें करने वाले विवाह विषयक कानून में विवाह के विषय में जो कुछ किया गया है इससे कुछ श्रधिक करने को जरूरत थी। श्रीर वे सब चाहते थे कि मै इन बातों को सत्याप्रह के उद्देश के अनंदर शामिल करलूं पर मैंने उनकी बातों को मंजूर नहीं किया । इसिलए यद्यपि सत्या-प्रह के उद्देशों में इन बातों को सम्मिलित नहीं किया गया है, तथापि इस बात से तो कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी दिन सरकार को इन बातों पर भी विचार करके उनको न्याय देना चाहिए। जब तक यहां बसने वाले भारतीयों को नागरिकत्व के सम्पूर्ण हक नहीं दिये जावेंगे; तब तक पूरे संतोष की श्राशा ही नहीं की जा सकती। श्रपने भाइयों को मैने कह दिया है कि आपको शांति रखनी चाहिए। और प्रत्येक उचित साधन के द्वारा लोकमत को इतना जागृत कर देना चाहिए कि भविष्य की सरकार उन बातों से भी श्रागे बढ़ जाय जिनका कि इस पत्र-व्यवहार में उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है

कि जब दिल्णी श्रिफ्रका के गोरे इस बात को सममने लग जा-वेगे कि श्रवतो भारतवर्ष से गिरमिटिया मजदूरों का श्राना बंद हो गया है, तथा दिल्णी श्रिफ्रका में नवीन श्राने वालों के संबंध में जो कानून स्वीकृत हो गया है उसके श्रनुसार स्वतंत्र भारतीयों का श्राना भी लगभग बंद सा ही होगया है, श्रीर साथ ही जब वे यह भी जान लेगे कि भारतीय यहां के राज्य-कार्थ में भी हस्तत्तेप करने की कोई महत्वाकांचा नहीं रखते, तब तो वे भी इस बात को महसूस करने लग जावेंगे कि उपयुक्त स्वत्व उन्हें जकर ही देना चाहिए, श्रीर उसी में न्याय भी है। इस प्रश्न को हल करने में पिछले छुछ महीनों से सरकार ने जिस उदार नीति का श्रयलम्बन किया है, वह यदि वर्तमान कानूनों पर श्रमल करते समय भी इसी प्रकार कायम रही, जैसा कि श्रापके पत्र में लिखा है, तो मुझे विश्वास है कि समस्त यूनियन भर में भारतीय जनता छुछ शांतिपूर्वक रह सकेगी, श्रीर वह सरकार की श्रशांति का भी कारण न होगी।

## उपसंहार

इस तरह श्राठ वर्ष के बाद सत्याप्रह का यह महान् युद्ध समाप्त हुआ। श्रोर मालूम होने लगा कि समस्त दिल्ला श्राफ्रका में बसने वाले भारतीयों को शांन्ति मिली। दुःख तथा हर्ष के साथ में इंग्लैएड में गोखलेजी से मिल कर भारतवर्ष को लौटने के लिए दिल्ला श्राफ्रका से निकल पडा। जिस दिल्ला श्राफ्रका में मैंने २१ वर्ष निवास किया श्रोर श्रसंख्य कडुवे तथा मीठे श्रनुभवों को प्राप्त किया, साथ ही जहां मैने श्रपने जीवनोहेश का दर्शन किया, उस देश को छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुःख हुआ श्रोर कुछ श्रानिच्छा भी मालूम हुई। हर्ष मुझे इस विचार स हुशा कि श्रव मुझे कई वर्षों मे भारतवर्ष लौट कर गोखले की छन्नच्छाया मे सेवा करने का सह्भाग्य प्राप्त होगा।

ं उस लड़ाई का इस तरह सुन्दर अन्त हुआ। किन्तु उसकें साथ दिल्एी अफ्रिका के भारतीयों की वर्तमान अवस्था की जब हम तुलना करते हैं तब क्या भर के लिए दिल में यही प्रश्न उठता है कि इतना दु:ख और कष्ट हमने क्यों उठाया होगा ? अथवा सत्यप्राह जैसे शस्त्र की फिर कीन विशेषता रही? इस प्रश्न के उत्तर पर भी यहां विचार करलेना जक्ती है। सृष्टि का यह एक अटल नियम है कि जो वस्तु जिस साधन से प्राप्त होती है उसी साधन से उसकी रहा भी होती है। सत्य से संप्राप्त

वस्त का संवह भी सत्य से ही हो सकता है। अर्थात् यदि दिल्ली श्रिफका के भारतीय आज ही सत्याग्रह का उपयोग कर सके, तो श्राज ही वे सुरिचत हो सकते हैं। यह विशेषता तो मत्याप्रह में भी नहीं है कि सत्य के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु की रज्ञा सत्य को छोड़ देने पर भी की जा सकती हो । किन्तु याद यह सम्भव हो तो भी वह इध्ट नहीं माना जा सकता। इसलिये श्राज यदि द्जिणी अफ्रीका के भारतीयों की अवस्था विगड़ी हुई है तो इसका कारण हमें यही समम लेना चाहिए कि वहां सत्या-प्रहियों का श्रमाव है। यह कथन श्राजकल के भारतीयों के दोप को सूचित नहीं करता, बिलक यह तो केवल वहां की वस्तु-स्थिति का दर्शकमात्र है। व्यक्ति अथना समुदाय उस वस्तु को कहाँ से ला सकता है जो उसमें हुई नहीं ? सत्याप्रही सेवक तो एक के बाद एक चल दिये । सोरावजी, काछिलया. नायह. पारमी हरत-मजी त्र्यादि की मृत्यु के कारण अनुभवियों में से बहुत ही कम लोग रह गये हैं। जो वचे हैं वे अवतक भी जुमते ही है। और मुझे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि यदि उनमे सत्याग्रह होगा तो वे भी जहर ही कौम को बचालेंगे।

श्रन्त में, इन प्रकरणों को पढ़ने वाले पाठक इम वात को तो जान गये होंगे कि यिर यह महान युद्ध नहीं छेड़ा जाता, यदि श्रनेकों भारतीय उन कष्टों श्रीर मुनीवतों को न उठाते, जिन्हे उन्होंने इस श्रप्रतिम युद्ध में उठाया, तो श्राज दिल्लणी श्रिक्तका में भार-तीयों के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, विल्क दिल्लो श्रिक्तका की इस विजय के कारण श्रन्य उपनिवेशों में रहने वाले भारतीयों की भी न्यूनाधिक परिमाण में रह्मा ही हुई। यदि दूसरे उपनिवेश श्रपनी रह्मा न कर सके तो यह सत्या-शह का दोप नहीं कहा जायगा। विलक कहना होगा कि उन उप- निवेशों में सत्यव्राह का अभाव है, और साथ ही यह भी सिद्ध होगे। कि भारतवर्ष में भी उनकी रक्षा करने की शक्ति का अभाव है। सत्याव्रह एक अमृल्य शस्त्र है। उसमें निराशा अथवा पराजय के लिए तो स्थान ही नहीं है। यह बात यदि न्यूनाधिक अंश में भी इस इतिहास में सिद्ध हो गई हो तो मै अपने को कृतार्थ समझूंगा।

#### समाप्त

# महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें

| ₹.        | त्रात्मकथा                 |     | १), १॥)     |
|-----------|----------------------------|-----|-------------|
| ₹.        | द० श्र० का सत्याप्रह (दो भ | गग) | १।)         |
| ₹.        | श्रनीति की राह पर          | ••• | 11=)        |
| 8.        | ब्रह्मचर्य                 | ••• | 11)-,       |
| X.        | श्रनासक्ति योग             | ••• | =), =), 1), |
| ξ.        | गीता-बोध                   | ••• | -)          |
| v.        | मंगल प्रभात                | ••• | -)          |
| <b>۲.</b> | हमारा कलंक                 | ••• | 11=)        |
| .3        | सर्वोद्य                   | ••• | -)          |
| 80"       | हिन्द-स्वराज्य             | ••• | =)          |
| ११.       | <b>प्रा</b> म-सेवा         | ••• | =)          |
| १२.       | स्वदेशी : प्रामोद्योग      | ••• | U)          |
|           | सत्यामह क्यो, कब, कैसे ?   | ••• | =)          |
| 58.       | सत्यवीर सुकरात             |     |             |

# अन्य गांधी-साहित्य

```
III)
·१ गांधी-विचार-दोहन
                    (किशोरलाल मश्रुवाला)
                                  11=), (1), (2)
२. बापू-
                  ( घनश्यामदास बिडला )
                                             111)
    गांधीवाद् : समाजवाद्
                (सम्पादक: काका कालकेकर)
                                          १।), २)
४. गांधी-श्रभिनन्दन प्रन्थ
                   (सम्पादक: सर राधाकुष्णन)
 ४. महात्मा गांधी
                                             1=)
                           ( रामनाथ 'सुमन' )
 ६ इंग्लैंड में महात्माजी
                                             III)
                           (महादेव देसाई)
```